# वार्षिक रिपोर्ट

1983-84



. भारत सरकार

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग नई दिल्ली

1984

प्रकाशन संख्या 1444

## विषय सूची शिक्षा विभाग

| अध्याय     |                     |                   |            |           |              |     | d.eg.      |
|------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----|------------|
| त्रह       | ताबना .             |                   | ,          |           |              |     | (iii)      |
| 1.         | संगठन               | •                 |            | •         | •            |     | 1          |
| 2.         | स्कूल शिक्षा तथा    | शारीरिक           | शिक्षा     |           |              |     | 3          |
| 3.         | उच्च शिक्षा तथा     | अ <b>नुसं</b> धान |            | •         |              |     | 32         |
| 4.         | तकनीको शिक्षा       | -                 | -          |           | •            | •   | 47         |
| 5.         | घीद शिक्षा          |                   | -          | •         |              |     | 50         |
| 6.         | संध शासित क्षेत्रों | में शिक्षा        |            |           |              | •   | 6 <b>5</b> |
| 7.         | छान्नवृत्तियां      | •                 | •          | n         |              | •   | 72         |
| 8.         | पुस्तक संवर्धन औ    | र कापीरा          | इट         | •         | •            |     | 76         |
| 9.         | भाषाओं का विका      | स                 | •          |           |              |     | 81         |
| 10.        | यूनेस्को से सहयोग   | के लिए            | भारतीय     | राष्ट्रीय | आयोग         |     | 99         |
| 11.        | अन्य कार्यकलाप      |                   | •          | •         |              |     | 104        |
|            |                     | संस्वृ            | ृति विश    | भाग       |              |     |            |
| प्रस्तावना |                     |                   |            |           |              |     |            |
| अष्ट्याय   |                     |                   |            |           |              |     |            |
| 1.         | पुरातत्व .          |                   | •          |           | •            |     | 119        |
| 2.         | संग्रहालय .         |                   |            |           |              | -   | 124        |
| 3.         | भानव विज्ञान और     | मानव प            | गति विश    | गन की     | संस्थाएं     |     | 139        |
| 4.         | अभिलेखागार और       | अभिलेख            |            | •         |              | •   | 143        |
| 5.         | तिब्बती बौद्ध औ     | र ऐसिहारि         | प्तक अध्य  | यन की     | अन्य संस्थार | ţ   | 147        |
| 6.         | पुस्तनालय           |                   | -          |           | -            |     | 149        |
| 7.         | वकादिमयां और प      | तष्ट्रीय ना       | ट्य विद्या | सिथ       |              | •   | 154        |
| <b>8</b> . | संस्कृति का संवर्धन | । और प्रस         | र्गार '    | • , ,     |              |     | 159        |
| 9.         | स्थारम .            | •                 |            | -         |              | • ' | 163        |
| 10.        | शताब्दियां और ज     | यन्तियां          |            |           | •            |     | 165        |
| 11.        | सांस्कृतिक संबंध    | -                 | •          |           | ,            | •   | 167        |
|            | चर्चित विषयों सा    |                   | प्रविटन    | •         | •            | •   | 169        |
|            | प्रशासनिम चार्ट     |                   | •          | -         | •            | •   | 177        |

शिक्षा विभाग

#### प्रस्तावना

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं:-- (i) साक्षरता का प्रसार और (ii) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वस्लभ बनाना। छठी योजना में न्यूनतम आवश्यक शिक्षा पर जोर दिया गया है ताकि सभी नागरिकों को उनकी आयु, लिंग और आवास पर ध्यान दिए बगैर शिक्षा दी जा सके। अतः 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और 15-35 भ्रायु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने से संबंधित कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन कार्य-कमों को नए 20-सूती कार्यकम में शामिल किया गया है जिसमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित तारीख सन् 1990 निर्धारित किया गया है। यद्धपि इन कार्यक्रमों को ब्रियादी तौर पर राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है तथापि जहां तक इन कार्यक्रमों का संबंध है शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं। इन कार्यक्रमों के अनुसरण में लड़कियों और प्रौढ़ महिलाओं के नामांकन में श्रेष्ठता दिखाने के लिए राज्यों को पुरस्कारों की एक योजना आरम्भ की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हए कि स्कूल न जाने वाले अधिकांश बच्चे कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं; अतः उनके लिए अनीपचारिक शिक्षा पद्धति विकसित की जा रही है और उनके लिए उपयुक्त स्थान तथा समाय की सुविधा के अनुसार ही उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

माध्यभिक स्तर पर. जमा दो स्तर पर व्यावसायीकरण के कार्यक्रम की मुद्दूढ़ किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्रथम डिग्री पाठ्यकमों का पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे कि शिक्षा लोगों की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल हो सके और स्नातकों को रोजगार प्राप्त करने के और अधिक योग्य बनाया जा सके और साथ ही उनके दिमाग में सामाजिक सेवा की भावना जागृत की जा सके।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, सांतराल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, सामुदायिक पालीटैक्नीक जैसी योजनाओं से तकनीकी शिक्षा और उद्योग के बीच और निकट सामंजस्य सबंध स्थापित होने और उनके बीच लाभदायक संबंध कायम होने की आणा है।

राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए मामूहिक गायन की एक नई योजना शुरू की गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित नए-20 सूती कार्यक्रम के सूत्र 16 का प्रचार कार्य आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रखा गया। मंत्रालय के आयोजना, अनुश्रवण और सांख्यिकीय ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना एकत करके योजना आयोग और प्रधान मंत्री कार्यालय को आवधिक रिपोर्ट भेजी । इसके अतिरिक्त, इसने वार्षिक और पंच वर्षीय शैक्षिक योजनाओं के समन्वय संबंधी अपने कार्यों और केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करना जारी रखा। अनुश्रवण, मूल्यांकन और सांख्यिकीय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का निश्चय किया गया है। तदनुसार, केन्द्रीय और राज्य दोनों ही क्षेत्रों में वार्षिक योजना 1984—85 में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं।

वार्षिक योजना, 1983-84 और 1984-85

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना

शैक्षिक सांख्यिकी

प्रारम्भिक शिक्षा

1983-84 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया गया और शिक्षा के तुरन्त विकास के लिए 679.74 करोड़ रुपए की राशि जिसमें 155.30 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र में और 524.44 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र में हैं, प्रदान की गयी। वर्ष 1983-84 के लिए, शिक्षा संबंधी योजनागत परिव्यय, देश के कुल योजनागत परिव्यय का 2.67 प्रतिशत है; केन्द्रीय क्षेत्र में 1.12 प्रतिशत और राज्य क्षेत्र में 4.51 प्रतिशत। शिक्षा पर 1983-84 का योजनागत परिव्यय अनुपात छठी योजना के कुल परिव्यय की दृष्टि से 26.9 प्रतिशत है (केन्द्रीय क्षेत्र में 21.1 प्रतिशत और राज्य क्षेत्र में 29.3 प्रतिशत)। वर्ष 1984-85 के लिए मंत्रालय ने 335 करोड़ रुपए के परिव्यय के प्रस्तावों के स्थान पर 203.65 करोड़ रुपए का परिव्यय (एस० ए० सी० सी० के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशेष योजनाओं के लिए 7 करोड़ रुपए सहित) मंजूर किया गया है। यह, शिक्षा के लिए छठी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय का 27.7 प्रतिशत है।

अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जन-जातियों के शैक्षिक विकास के लिए मंत्रालय ने वर्ष 1984-85 के लिए अनुस्चित जातियों की विशेष घटक योजना हेतु विभाज्य परिव्यय का 12.2 प्रतिशत और जन जातीय उपयोजना के लिए विभाज्य परिव्यय के 7 प्रतिशत के लगभग प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय की 1983-84 योजना में तदनुरूपी प्रतिशतता कमशः 20.25 और 10.90 थी।

्रदेश में सम्पूर्ण शैक्षिक सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा अनुमोदित हो गई है और इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सरकार के नए 20-सूत्री कार्यक्रम में सूत्र सं० 16 के रूप में प्रारंभिक शिक्षा को शामिल करना एक प्रमुख घटना है। नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने से संबंधित संवैधानिक लक्ष्य को 1989-90 तक प्राप्त करने का प्रस्ताव है जो कि छठी योजना के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलावा, प्रारंभिक शिक्षा योजना, योजना के न्यूनतम आवश्यक्ता कार्यक्रम के एक अनिवार्य घटक के रूप में जारी रही।

णिक्षा को व्यापक बनाने का कार्यक्रम वर्ष के दौरान शिक्षा मंतालय और राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा तीव्रता से जारी रखा गया। इस संबंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:---

वर्तमान स्थिति का जायजा लेने, समस्याओं का पता लगाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्य शिक्षा सचिवों के क्षेतीय सम्मेलनों का आयोजन। इस वर्ष के दौरान ऐसे चार सम्मेलन आयोजित किए गए: उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 21 मई, 1983 को चण्डीगढ़ में, पश्चिम क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 27 अगस्त, 1983 को चण्डीगढ़ में, पश्चिम क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 27 अगस्त, 1983 को चण्डीगढ़ में, पश्चिम क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 27 अगस्त, 1983 को पुणे में, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए 7 जनवरी, 1984 को नई दिल्लो में और बिहार, उड़ोसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 10 जनवरी, 1984 को कलकत्ता में।

6-7 जून, 1983 को नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक बैठक और 20-21 सितम्बर, 1983 को नई दिल्ली में शिक्षा सचिवों के सम्मेलन का आयोजन जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की स्थिति की समीक्षा की गई। 20-सूत्री कार्यक्रम अर्थात प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्षेत्र अधि-कारियों के रूप में मुवालय के उच्च स्तरीय अधिकारियों को पदनामित करना।

णैक्षिक रूप में पिछड़े राज्यों में प्रायम्भिक णिक्षा संबंधी राज्य कार्य बलीं की बैठक।

प्रारम्भिक स्त'र पर नामांकन बढ़ाने और छान्नों को बनाए रखने तथा साथ ही निष्पादन दक्षता में सुधार करने के लिए तीन्न प्रयासों हेतु, जैसा कि 1982-83 में किया गया था, प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापीकरण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान का आयोजन करना। समूचे देश को शामिल करने का वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से संचालित इस अभियान में दाखिले को बढ़ाने, हाजिरी पर निगरानी रखने, अध्यापकों के स्वितं स्थानों को भरने, महिला अध्यापकों की भर्ती तथा प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने से संबंधित कार्यों पर ध्यान दिया गया। सम्पूर्ण गैक्षिक वर्ष में अनुवर्ती कार्यवाई का प्रस्ताव किया गया।

वर्ष 1983-84 के दौरान कक्षा I-VIII में अतिरिक्त नामांकन की संख्या, 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्चित 47.025 लाख के लक्ष्य से अधिक होने की आशा है। चालू योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर अधिक वल दिया गया है, अगली योजना अविध के दौरान मिडिल स्तर पर अधिक वल दिया जाएगा। 1980-85 के दौरान प्राथमिक स्तर पर 117 लाख अतिरिक्त नामांकन की तुलना में योजना के पहले चार वर्षों के दौरान यह संख्या 95.95 लाख बच्चों तक की होने का अनुमान है। मिडिल स्तर पर 63 लाख के अतिरिक्त दाखिले की संख्या 60.77 लाख तक होने की संभावना है। प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की उच्च दरों को कम करने तथा स्कूल में शिक्षा जारी रखने वालों की दरों में सुधार करने के लिए भी व्यापक उपाय किए गए हैं।

इसके अलावा, 1983-84 के दौरान गैर-ग्रौपचारिक शिक्षा की वैकल्पिक सहायक पद्धति के अन्तर्गत प्राथमिक तथा मिडिल दोनों स्तरों पर कुल 1,13,000 केन्द्रों में 26.64 लाख बच्चे दाखिल थे। शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में 1,02,494 केन्द्रों के माध्यम से ऐसे बच्चों की कुल संख्या 23.86 लाख थी।

व्यापीकरण का कार्यक्रम लक्षित वर्गोन्मुख है। लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने, लड़कियों को शामिल किए जाने पर विशेष बल देते हुए अनुसूचित जातियों ग्रीर अनुसूचित जन जातियों को शामिल करने से संबंधित अपनी-अपनी समस्याग्रों की माता का निर्धारण कर लिया है। इस प्रयोजन के लिए बहुत से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने विशेष गहन प्रयासों के लिए पिछड़े क्षेत्रों/बस्तियों को चुन लिया है। जहां तक पूरे देश का संबंध है नी राज्यों को, विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए शैक्षिक क्ष्म से पिछड़े राज्य निर्धारित किया गया है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में गहन प्रयत्नों के लिए उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:---

अगस्त, 1980 में केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा समिति गठित की गई थी जिसके अन्य सदस्य थे—इन राज्यों के शिक्षा सचिव, योजना आयोग के (शिक्षा) सलाहकार, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (स्कूल) इसके सदस्य-सचिव थे। इस समिति को अब 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 संबंधी राष्ट्रीय समिति के रूप में पदनामित किया गया है, ग्रामीण विकाम मंत्रालय, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग और वित्तीय सलाहकार संयुक्त सचिव (पी०) और निदेशक, प्रौढ शिक्षा निदेशालय के भी प्रतिनिधि गामिल हैं।

इनमें से प्रत्येक राज्य में, प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी एक-एक राज्य कार्य बल गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष राज्य के शिक्षा सचिव हैं, व अन्य सदस्य हैं: राज्य के संबंधित उच्च पदाधिकारी तथा भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और राष्ट्रीय गैक्षिक आयोजना तथा प्रणासन संस्थान के प्रतिनिधि।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को, उनके गैर-श्रीपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना के ग्रंतर्गत एक समान हिस्से के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में दी गई कुल राशि 7.47 करोड़ रुपए थी। 1980-81 से लेकर अब तक इन राज्यों द्वारा प्राप्त कुल सहायता 16.14 करोड़ रुपए है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में गैर-श्रौपचारिक केन्द्र चला रहे स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को तथा किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में उन शैक्षिक संस्थायों को जो नई-नई तथा प्रायोगिक गैर-श्रौपचारिक शिक्षा परियोजना चलाती है, राज्य सरकारों की सिफारिश पर केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। चालू योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 19.12 लाख रुपए का कुल अनुदान दिया गया जिसमें 31 स्वैच्छिक संगठनों तथा 4 शैक्षिक संस्थायों को 1983-84 के दौरान दिया गया 8.09 लाख रुपए का अनुदान भी शामिल है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे उन गैर-ग्रौपचारिक केन्द्रों की संख्या, जिनके लिए अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं, 1,240 है तथा अनुमानतः 31,000 व्यक्ति दाखिल हैं।

गै० ग्रो० शि० केन्द्रों में लड़िकयों के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में माल लड़िकयों के लिए गैं० ग्रो० शि० केन्द्र खोलने के लिए बढ़ी हुई केन्द्रीय सहायता (90%) दी जा रही है। 1983-84 के दौरान प्राथमिक स्तर पर लगभग 10,000 गैर ग्रीपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

मार्च, 1983 से शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को भी 3-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिशु शिक्षा केन्द्र चलाने हेनु केन्द्रीय सहायता की योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। ये केन्द्र प्राथमिक /मिडिल स्कूलों के सहायकों के रूप में कार्य करेंगे। 210 शिशु शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए 11.31 लाख रुपए की कुल राशि संस्वीकृत की गई थी।

गैर-श्रीपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले 22 राज्यों तथा पांच संघ शासित क्षेत्रों को, शिक्षण-अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए अब तक तीन किस्त का कुल 12,650 मीट्रिक टन कागज दिया गया। यह कागज, 20 जनवरी, 1980 को हस्ता-क्षरित एक भारत-स्वीडन करार के श्रंतर्गत स्वीडन की नकद सहायता से खरीदा गया था।

स्कूल भवनों के निर्माण के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु वात-चीत के परिणाम स्वरूप यू० के० सरकार, आंध्र प्रदेश में 11 जिलों के 4 क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था करने के वास्ते 10 लाख पाउंड स्टॉलंग की सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार, प्रारंभिक स्कूलों में प्रयोग के लिए विज्ञान किटों के निर्माण के लिए विज्ञान कार्य-शालाएं स्थापित करने में सहायता देने के लिए सहमत हो गई है।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम को ग्रौर वढ़ावा देने तथा लड़िक्यों की शिक्षा के प्रसार के लिए निष्पादन में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहनों/पुरस्कारों की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों, अर्थात् पंचायत, खण्डों/जन-जाति विकास खण्डों, जिलों तथा राज्यों /संघ ग्रासित क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान करने के लिए 7.00 करोड़ रुपए की राणि उपलब्ध है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

जन संख्या शिक्षा कार्यक्रम

मृत्योन्मुख शिक्ष

शारीरिक शिक्षा

उच्च शिक्षा

तकनीकी शिक्षा

"इनसेट" के माध्यम से सम्प्रेषण के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी वहन करने के लिए "इनसेट" राज्यों में निर्माण केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसी बीच, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश ग्रीर उड़ीसा में "इनसेट" शैक्षिक दूरदर्शन सेवा के लिए दूरदर्शन के साथ प्रस्तुतीकरण की जिम्मेदारी में भाग ले रहा है।

जन संख्या शिक्षा कार्यक्रम युवा पीढ़ी को जनसंख्या समस्याग्रां की जानकारी तथा राष्ट्र के प्रति उनमें उनके दायित्व की भावना पैदा करने के उद्देश्य में ग्रप्रैल, 1980 में शुरू किया गया था ग्रीर इसका यह चौथा वर्ष है। इस समय यह कार्यक्रम ग्ररुणाचल प्रदेश तथा लक्षद्वीप के ग्रलावा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मूल्यों में त्रा रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए सभी स्तरों पर मूल्योन्मुख शिक्षा की त्रावण्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए रा० गैं० अनु० प्र० प० नई गैंक्षिक सामग्री तैयार कर रही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा मूल्योन्मुख शिक्षा गुरू करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्य में लगे कुछेश स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। मंत्रालय द्वारा मूल्मोन्मुख शिक्षा की प्रोन्नति के लिए एक संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक योजना भी तैयार की गई है।

याज कल शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को सभी जगह शिक्षा के एक प्रभिन्न ग्रंग के रूप में माना जा रहा है। शारीरिक शिक्षा ग्रौर खेल संबंधी एक नई राष्ट्रीय नीति सरकार के विचाराधीन है। नई नीति को ग्रंतिम रूप दिए जाने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा की प्रोन्नति के कार्यक्रम को 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तृत ढांचे के ग्रनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के देशव्यापी कार्यक्रम की प्रोन्नति पर जोर दिया गया है। योग की क्षमताग्रों को एक पारम्परिक शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रनाप के रूप में ध्यान में रखते हुए इसके शिक्षक प्रशिक्षण तथा श्रनुसंधान कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

वर्ष 1981-82 को छात्रों का नामाकन 29.52 लाख से बढ़कर 1982-83 में 31.37 लाख हो गया। यद्यपि 1981-82 में पंजीकृत वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष में 6.3 प्रतिशत रह गई, फिर भी, पिछले दशक में नामांकन में हुई 4 प्रतिशत की ग्रौसत वार्षिक वृद्धि को कायम रखा गया। विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के कोटि सुधार कार्यक्रम के श्रन्तर्गत विज्ञान शिक्षा तथा नेहरू ग्रध्ययनों पर विशेष ध्यान दिया गया। कुछेक चुनिन्दा कालेजों में संगणक सुविधाएं शुरू करने की योजनाएं हैं। वर्ष 1983-84 से एक परीक्षा सुधार कार्यंक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों की विकासात्मक ग्रावश्यकताग्रों की निरीक्षण समितियों द्वारा जांच कर ली गई है स्रीर उनमें बासठ को स्रनुमोदित कर दिया गया है। लगभग दो हजार कालेजों के लिए मूल विकास सहायता अनुमोदित कर दी गई है। अनुसूचित जाति तथा ग्रनुसूचित जनजातियों के छात्रों के उच्च शिक्षा सन्बंधी विशेष कार्यक्रमों हेत् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के जरिए जोर दिया जाना जारी रहा। विश्वविद्यालय प्रनुदान ग्रायोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए एक समिति स्थापित की गई है। केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों का कार्य विशोष रूप से उपयुक्त सुधारों के लागू करने की ग्रावश्यकता को ध्यान में रखकर वि० अनु० आ० के पुनरीक्षणाधीन है।

तकनीकी शिक्षा के विकास को आर्थिक आयोजन में उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र माना जाता है। अतः छठी पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष बल निम्नलिखित पर दिया जाएगा:

- (क) समेकन
- (ख) विद्यमान सुविधाय्रों का श्रधिकतम उपयोग,

- (ग) कमी वाले क्षेत्रों में सुविधायों का विस्तार,
- (घ) देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के नए-नए क्षेत्रों में ग्रवस्थापना का निर्माण,
- (ङ) शिक्षा की कोटि तथा स्तर में सुधार और
- (च) देश के सामार्जार्थिक विकास के एक साधन के रूप में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए राष्ट्रीय प्रयत्नों में तेजी लाना।

नई चुनौतियों को पूरा करने के लिए सतत कार्यक्रमों पर उचित बल देने के ग्रितिरक्त, निम्नलिखित नई योजनाएं शुरू की गई हैं:--

- (क) राष्ट्रीय जन शक्ति सूचना पद्धति,
- (ख) उच्च तकनीकी पाठ्यकम
- (ग) उद्योगोनमुख पाठ्यक्रम,
- (घ) ग्रध्ययन संसाधन केन्द्र,
- (ङ) संस्थागत तंत्र कार्य योजना,
- (च) प्रयोगभालाओं तथा कार्यभालाओं का सुदृढ़ीकरण/स्राधुनिकीकरण,
- (ছ) पताचार पाठ्यक्रम संबंधी विशेष माङल परियोजनाएं, ग्रौर
- (ज) ग्रात्म-निर्भरता का विकास तथा उत्पादक विकास ग्रादि।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जिसमें 20-सूती ग्राधिक कार्यक्रम तथा छडी पंचवर्षीय योजना के न्युनतम ग्रावश्यकता कार्यक्रम शामिल हैं, राजकीय शैक्षिक ग्रायोजना में एक उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के रूप में जारी रखा गया। जैसी कि छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है सरकार ने 15-35 श्रायु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को शतप्रतिशत शामिल करने के लिए नई नीतियां तैयार की हैं। तदनुसार, सरकार की कार्रवाई योजना में महिलाओं, अनुसूचित जन जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा समाज के ग्रन्य कमजोर वर्गों के लक्षित वर्ग को शामिल करने पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान भ्रायोग ने भी इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा व्यापक रूप में भाग लेने की योजनाएं तैयार की हैं। गैर साम्प्रदायिक स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों को प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यक्रमों को चलाने के लिए ग्रावश्यक वित्तीय सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड जो प्रौढ शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर तथा उनके कार्यान्वयन के समन्वय की नीतियां प्रतिपादित करने के संबंध में सरकार की सलाह देने के लिए एक चोटी का निकाय है, की बैठक नवम्बर, 1983 में श्रायोजित की गई तथा कार्यक्रम को बेहतर तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए स्झावों पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। 30-9-1983 तक लगभग 46 लाख प्रौढ़ निरक्षर नामांकित किए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक 60 लाख के लक्ष्य तक पहुंचने की भ्राशा है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय तथा विदेशी छात्रवृत्तियों की विभिन्न योजनाग्रों का कार्यान्वयन जारी रखा। इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि निर्धन प्रतिभाशाली वर्गों
के छात्र स्कूल तथा उच्च दोनों स्तरों पर अपना अध्ययन जारी रख सकें। इन पर
इस दृष्टि से भी विचार किया गया है कि कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र
बुद्धि वाले छात्रों को शैक्षिक रूप से समान स्तर पर लाए जाने के लिए शैक्षिक
समानता के अधिक पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। मंत्रालय ने अन्य
देशों के राष्ट्रिकों को भी उच्च तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति सुविधाएं देना
जारी रखा।

मंत्रालय ने सस्ते मूल्य पर अच्छे साहित्य का सृजन करने, लेखकों को प्रोत्साहन देने और शहरी तथा प्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों में पुस्तकों के प्रति अभिरुचि पैदा करने के कार्य जारी रखे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर पुस्तक अभिरुचि को प्रोत्साहन देने तथा भारतीय पुस्तकों के निर्यात को

प्रौढ़ शिक्षा

. छात्रवृत्तियां

पुस्तक प्रोप्नति

बढ़ावा देनें के लिए पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा उन्हें ग्रायोजित करना जारी रखा। न्यास ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप किए: 11 से 14 नवम्बर, 1983 तक कलकत्ता में राष्ट्रीय वाल पुस्तक मेला तथा 4 से 14 फरवरीं, 1984 तक नई दिल्ली में VI विषव पुस्तक मेला रजत जयंती वर्ष के समापन पर न्यास ने 2 से 4 ग्रास्त, 1983 तक नई दिल्ली में "रा० पु० न्यास के 25 वर्ष" नामक प्रदर्शनी ग्रायोजित की। न्यास के ग्रन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में ग्रादान प्रदान तथा नेहरू बाल पुस्तकालय के कार्यक्रम शामिल हैं। ये विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता तथा ग्रामीण प्रकाशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए है। इनकी प्रगति ग्रन्छी रही। इस संबंध में एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद्, (इसका पहला नाम राष्ट्रीय विकास बोर्ड था। इसने 1967 से 1974 तक कार्य किया) को फिर से चालू करना ताकि यह देश की सम्पूर्ण ग्रावश्यकताग्रों को ध्यान में रखकर भारतीय पुस्तक उद्योग के विकास के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाए निर्धारित कर सके। 26 ग्राम्त, 1983 को समाप्त होने वाले वर्पाकालीन सल के दौरान संसद ने कापीराईट (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया। कापीराइट कार्यालय ने (30 नवम्बर, 1983 तक) 5307 रचनाएं पंजीकृत की।

भारत सरकार की नीति श्रेण्य, ग्राधुनिक ग्रौर जनजातीय भाषाग्रों सहित सभी भारतीय भाषात्रों के विकास को प्रोत्साहन देने की है। ग्रालोच्य वर्ष के दौरान शुरू किए गए कार्यकलापों ग्रौर कार्यक्रमों का प्रयोजन विभाषा सुत्र ग्रौर विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की योजना में ग्रध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल देते को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। हिन्दी को किसी भी रूप में थोपे बिना ग्रहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुविधाएं जारी रखी गई:--स्कूलों में हिन्दी ग्रध्यापकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता, हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए सहायता, इन राज्यों के छात्नों को मैट्रिकुलेशन से भ्रागे हिन्दी भ्रध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, हिन्दी शिक्षण के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता ताकि वे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं स्रायोजित कर सकें। हिन्दी सिखाने के लिए पत्नाचार पाठ्यक्रम का आयोजन, प्रणाली विज्ञान तथा इसके शिक्षण पर अनुसंधान करना तथा विभिन्न संगठनों को हिन्दी की पुस्तकें प्रदान करना। इस मंत्रालय द्वारा जनजातीय श्रेण्य तथा श्राधुनिक भारतीय भाषात्रों की प्रोन्नति तथा विकास हेत् इसके विभिन्न ग्रधीनस्थ कार्यालयों ग्रौर स्वायत्त संगठनों के माध्यम स पस्तकों, शब्द-कोष अनुसंधान तथा शैक्षणिक सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के प्रकाशन तैयार करने/निकालने के लिए स्रनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत के विभिन्न भागों में बीस सुलेख केन्द्र कार्य कर रहे हैं। केवल महिलाग्रों के लिए एक सुलेख केन्द्र स्थापित करने की एक पृथक योजना विचाराधीन है। भारत-विदेश सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली न जर्मन-हिन्दी, तथा हिन्दी-जर्मन, चैक-हिन्दी तथा हिन्दी-चैक, हंगरी-हिन्दी तथा हिन्दी-हंगरी शब्द कोष/वार्तालाप संदर्शिकाएं तैयार की जा रही हैं। "विदेशों में हिन्दी का प्रचार" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर हिन्दी अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विदेशों में हिन्दी शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं तथा विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों/मिशनों के माध्यम से हिन्दी पुस्तकों वितरित की जाती हैं। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को सभी भारतीय भाषात्रों के प्रसार तथा विकास हेतु सहायता श्रनुदान भी दिए गए।

भारत ने यूनेस्को से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा श्रीर यूनेस्को के तत्वावधान में श्रायोजित किए गए श्रनेक महत्वपूर्ण श्रंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों श्रीर बैठकों में भाग लिया।

यूनंस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने जुलाई-अगस्त, 1983 में अपने पांच उप-आयोगों की बैठकें आयोजित की। इसके अतिरिक्त यूनेस्को, के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सद्वहवां सम्मेलन 16 सितम्बर, 1983 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोग की अध्यक्ष की हैसियत से सम्मेलन की अध्यक्षता शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती शीला कौल ने की।

शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कोरिया जनवादी गणतंत्व, पयोनग्यांग में 24 से 28 सितम्बर, 1983 तक ग्रायोजित निर्गुट ग्रान्दोलन तथा ग्रन्य विकासशील देशों के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में भाग लिया।

श्रीमती शीला कौल, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने यूनेस्को के प्रारूप कार्यक्रम तथा 1984-85 के बजट पर विचार करने तथा इसका अनुमोदन करने के लिए 25 अक्तूबर से 26 नवम्बर, 1983 तक पेरिस में आयोजित यूनेस्को महा सम्मेलन के बाईसवें सत्न में भाग लिया।

शिक्षा वस्तुतः ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा मूल्यों के संवर्धन की एक तिहरी प्रिक्रिया है। सरकार का इस दिशा में ग्रपने प्रयासों को तेज करने का विचार है। तैयार किए गए इन कार्यक्रमों की शुरूग्रात ग्रच्छी रही है तथा इनका विस्तार भी ग्रच्छा रहा है ग्रौर ये ग्राने वाले वर्षों में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से प्रभावी सिद्ध होंगे।

संक्षेप में

### संगठन

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में दो विभाग हैं, ग्रर्थात् शिक्षा विभाग ग्रौर संस्कृति विभाग। ये दोनों ही विभाग राज्य मंत्री के ग्रधीन हैं, जिनकी सहायता एक उप-मंत्री करते हैं।

मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख, सचिव हैं जिनकी सहायता एक विशेष सचिव (उच्च शिक्षा), ग्रपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) करते हैं। मंत्रालय ब्यूरो, प्रभागों, डेस्कों, अनुभागों तथा एककों में विभाजित है। प्रत्येक ब्यूरों का प्रभारी एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार है जिसकी सहायता के लिए प्रभागाध्यक्ष हैं। दोनों विभागों का गठन, रिपोर्ट के साथ नत्थीं प्रशासनिक चार्ट में दर्शाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक सम्बद्ध कार्यालय है और इसके प्रमुख महानिदेशक हैं जो ग्रपर सचिव के प्रति जिम्मेदार हैं।

मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अन्तर्गत दो सम्बद्ध कार्यालय हैं, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पिछले कई वर्षों में मंत्रालय के अधीन अनेक अधीनस्थ कार्यालय और संगठन खोले गए हैं। उच्च शिक्षा में स्तरों के निर्धारण और समन्वय के लिए, संसद द्वारा पारित एक कानून के अन्तर्गत विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दायित्वों को निभाने के लिए अनेक संगठन स्थापित किए गए हैं। उनमें से एक है, राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, जो देश भर में स्कूल शिक्षा के गुणात्मक पहलुओं को बढ़ावा देने में कार्यरत है। अन्य महत्वपूर्ण संगठन हैं:---

- (i) राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रायोजना तथा प्रणासन संस्थान, नई दिल्ली
- (ii) भारतीय उच्च ग्रध्ययन संस्थान, णिमला।
- (iii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
- (iv) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
- (v) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
- (vi) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
- (vii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, नई दिल्ली
- (viii) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, श्रागरा
  - (ix) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर
  - (x) केन्द्रीय ग्रंग्रेजी ग्रौर विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
- (xi) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली
- (xii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
- (xiii) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
- (xiv) लक्ष्मीवाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर
- (xv) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली ग्रायोग, नई दिल्ली
- (xvi) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता
- (xvii) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

सम्बद्ध और अधीनस्त कार्यालय स्वायत्त संगठन

- (xviii) राष्ट्रीय श्राधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली
  - (xix) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
  - (xx) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिपद, कलकत्ता
  - (xxi) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पांच भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, पन्द्रह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तीन भारतीय प्रबन्ध संस्थान, चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय खनन स्कूल, धनबाद, ग्रायोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रौद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई ग्रौर राष्ट्रीय ढ़लाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची हैं।

शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्य हैं—सभी पहलुग्रों से संबंधित शिक्षा नीति तैयार करना ग्रीर उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण ग्रीर उनमें समन्वय स्थापित करना, कापीराइट ग्रिधिनयम को लागू करना, पाठ्यपुस्तकों की कोटि में सुधार करना, छालवृत्तियों तथा ग्रन्य योजनाग्रों का संचालन, यूनेस्को के साथ सहायता कार्यक्रमों तथा ग्रन्य कार्यकलापों का समन्वय, सामाजिक विज्ञानों में ग्रनुसंधान का विकास ग्रीर समन्वय, संस्कृत तथा ग्रन्य श्रेण्य भाषाग्रों में ग्रध्ययन ग्रीर ग्रनुसंधान का विकास तथा प्रोत्साहन, गैर ग्रीपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकलापों को वहाना ग्रीर प्रौढ़ शिक्षा को बहाना विना ।

संस्कृति विभाग के महत्वपूर्ण कार्य हैं—राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों का संचालन, प्रदर्शन रूपंकर ग्रौर साहित्यिक कलाग्रों को बढ़ावा देना, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में छात्रवृत्तियों का संचालन ग्रौर विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार तथा विदेशी संधियां। विभाग यू० के० तथा फांस में "भारत-उत्सव" जैसी विदेशों में जाने वाली तथा देश में ग्राने वाली प्रदर्शनियों से संबंधित मामलों का समन्वय भी करता है। इस विभाग को, प्रधान मंत्री की ग्रध्यक्षता में हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय कला परिषद के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी नामोहिष्ट किया गया है।

कार्य

### स्कूल शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा

### स्कूल शिक्षा

स्कूल शिक्षा के मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :---

- 🕻(i) सर्व-सुलभ, निःशुल्क ग्रौर ग्रनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा;
- (ii) उच्चतर माध्यमिक णिक्षा का व्यावसायीकरण;
- (iii) कोटि सुधार
- (iv) इन्सैट के संदर्भ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को तेज करना;
- (v) जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम लागू करना; ग्रीर
- (vi) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से चलाए जां रहे कार्यकम।

श्रन्य कार्यक्रम हैं: केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों श्रीर भारत में श्राए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए स्कूल संबंधी सुविधाएं; महिला शिक्षा; राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से स्कूल श्रध्यापकों का सम्मान; श्रभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे श्रध्यापकों का कल्याण; बाल भवन केन्द्रों के माध्यम से बच्चों के लिए पाठ्येत्तर कार्यकलापों की व्यवस्था, रक्षा कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें श्रीर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

कठी योजना (1980-85) में शैक्षिक विकास के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य न्नागामी दस वर्षों में 14 वर्ष तक की न्नायु के सभी बच्चों के लिए न्नानिवार्य न्यूनतम शिक्षा की व्यवस्था करना है। यह ग्रनुच्छेद 45 के ग्रनुसार सर्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया है। तदनुसार, छठी योजना में, प्रारम्भिक शिक्षा को बहुत ग्रधिक प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए 905 करोड़ रुपये का कुल योजनागत परिव्यय रखा गया है (राज्य क्षेत्र में 851 करोड़ रुपये ग्रौर केन्द्रीय क्षेत्र में 54 करोड़ रुपये) ग्रथवा शिक्षा के लिए 2524 करोड़ रुपये के कुल योजनागत परिव्यय का 36 प्रतिशत । इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा घटकों योजना के न्यूनतम स्रावश्यकता कार्यक्रम (न्यू० स्रा० का०) का एक स्रनिवार्य घटक है। क्योंकि 1982 से प्रारम्भिक शिक्षा को भी सूत्र सं० 16 के रूप में सरकार के नए 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इसलिए नए 20 सूत्री कार्य-क्रम के ग्रन्तर्गत इस संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य वर्ष 1989-90 ग्नर्थात ग्रगली योजना ग्रवधि का ग्रन्तिम वर्ष है। 1981 की जनगणना ग्रनुमानों के भ्राधार पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1989-90 में कुल नामांकन 1630 लाख हो जाएगा । उपलब्ध रिपोर्टों के ग्रनुसार 1-VIII की कक्षाम्रों में 1983-84 तक कुल नामांकन 1060.75 लाख तक हो जाने की सम्भावना है।

20-सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में देश में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य शिक्षा सिचवों के पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों (जनवरी, 1984 में होने वाली निश्चित तीन बैठकों सिहत); नई दिल्ली में हुए सभी राज्य शिक्षा सिचवों के दो सम्मेलनों (फरवरी, 1984 में होने वाले तयशुदा एक); और जून 1983 में नई दिल्ली में हुए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सम्मेलन में कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी। इन सम्मेलनों का उद्देश्य वर्तमान स्थित की जांच करना था ताकि समस्याओं का पता लगाया जा सके और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपायों का निर्णय किया जा सके।

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना कार्यक्रम की ग्रैक्षिक रूप से पिछड़ नौ राज्यों के विशेष संदर्भ में, राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा समिति (जिसे ग्रंब 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 से संबंधित राष्ट्रीय समिति का नाम दिया गया है) की दो बैठकों में भी समीक्षा की गई थी। इसके ग्रितिरक्त, ग्रैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के ग्रिक्षा सचिवों की श्रध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में स्थापित राज्य कार्य बलों ने ग्रपने-ग्रपने राज्यों में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ग्रावधिक बैठकों की। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का एक राष्ट्रीय प्रभियान चालू वर्ष में भी शुरू किया गया था ताकि उद्देश्य को प्राप्त करने में सामूहिक सहयोग की ग्रावयकता पर प्रकाश डाला जा सके। ग्राभियान ग्रवधि को पूरे वर्ष तक बढ़ा दिया गया ताकि संघ शासित क्षेत्र इसे ग्रपने-ग्रपने ग्रधिकार क्षेत्रों में ग्रैक्षिक सत्रों के प्रारम्भ करने के ग्रनुसार शुरू कर सकें। देश भर में ग्रनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु यह ग्राभियान दाखिला बढ़ाने, उपस्थिति पर नजर रखने, शिक्षकों की रिक्तियां भरने, बड़े पैमाने पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति करने ग्रीर ग्रनौपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के संबंध में चलाया गया था।

निः गुल्क शिक्ता

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम

दाखिले के लक्ष्य और उपलब्धियां श्रनुच्छेद 45 में दिए गए संवैधानिक निर्देश के श्रनुसार उत्तर प्रदेश में मिडिल स्तर पर 7-8 कक्षात्रों में लड़कों को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सभी स्कूलों में चाहे वे सरकारी, स्थानीय निकाय श्रौर सहायता प्राप्त हों, प्राथमिक स्तर पर (कक्षा I से V तक) तथा मिडिल स्तर (कक्षा VI से VIII) तक शिक्षा निःश्लक है।

संवैधानिक निर्देश के अनुसार अनिवार्य शिक्षा के कानून 16 राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल अदेश, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तिमलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार दीपसमूह, चण्डीगढ़ और दिल्ली में लागू हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिनियम में सम्पूर्ण प्रारम्भिक स्तर (कक्षा I-VIII) शामिल हैं जबिक शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसमें केवल प्राथमिक स्तर ही (कक्षा—I-V) शामिल है।

छठी योजना के ग्राधार वर्ष ग्रर्थात् 1979-80 में प्राथमिक स्तर पर दाखिले की संख्या 710.2 लाख ग्रथवा 6-11 ग्रायु वर्ग की जनसंख्या का 83.72 प्रतिशत थी ग्रीर मिडिल स्तर पर 194.01 लाख ग्रथवा 11-14 ग्रायु वर्ग की जनसंख्या की 40.16 प्रतिशत थी। छठी योजना के दौरान, ग्रतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य 6-14 ग्रायु वर्ग की जनसंख्या में 180 लाख, प्राथमिक स्तर पर 117 लाख ग्रौर मिडिल स्तर पर 63 लाख है। यदि लक्ष्य पूरा कर लिया गया तो 1984-85 तक नामांकन संख्या 1971 के जनगणना ग्रांकड़ों के ग्रनुसार ग्रायु वर्ग जनसंख्या ग्रनुमानों के ग्राधार पर प्राथमिक ग्रौर मिडिल स्तरों पर कमशः 95% ग्रौर 50 प्रतिशत तक वढ़ जायेगी। छठी योजना के दौरान नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति की उपलब्ध रिपोटों से स्थिति सुदृढ़ ग्रौर प्रगतिशील प्रतीत होती है जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:--

(लाख स्पए में)

(कोष्टों सें दिए गए आंकड़े नामांकन अनुपात दर्शाति हैं)

| way agif and "an any per delif and and and and any agif and a | 1 979–80<br>(वास्तविक) | 1980-81<br>(उपलब्धि<br>धर्या) | 1981-82<br>(उपलब्दि<br>धयां) | 1982—83<br>(उपलब्हि-<br>घयां) | 1983-84<br>(संभावित<br>उपलद्धि<br>धयां) | 1984-85<br>लक्ष्य |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1                                                             | 2                      | 3                             | 4                            | 5                             | 6                                       | 7                 |
| 6-11 आयुवर्ग<br>नामांकन कक्षा I-V                             | 710.02                 | 727.16                        | 753.25                       | 775.93                        | 805.97                                  | 836.77            |

| Ī                                                       | 2       | 3        | 4       | 5       | 6       | 7       |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| आयु वर्ग जनसंख्या<br>की प्रतिशतता के<br>रूप में नामांकन | (83.72) | (85.23)  | (87.76) | (89.87) | (93.3)  | (95.73) |
| आयुवर्ग 11-14<br>नामांकन कक्षा<br>VI से VIII            | 194.01  | 204.01   | 218.13  | 235.81  | 254.78  | 272.37  |
| आयु वर्ग जनसंख्या<br>की प्रतिशता के रूप<br>में नामांकन  | (40.16) | (41.72)  | (43.96) | (46.90) | (50.7)  | (53.23) |
| आयुवर्ग 6-14<br>नामांकनः<br>(कक्षा I-VIII)              | 904.03  | 931.47   | 971.38  | 1011,74 | 1060,75 | 1109.14 |
| आयुवर्ग जनसंख्या<br>की प्रतियाता के रूप<br>में नामांकन  | (67,91) | (69, 36) | (71.71) | (74.05) | (78.01) | (80.04) |

वर्तमान संकेतों के अनुसार, चालू योजना अविध तक प्रारम्भिक स्तर पर 180 लाख बच्चों के अतिरिक्त नामांकन लक्ष्य 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के सम्बन्ध में 25 लाख तक बढ़ जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक, मिडिल और प्रारम्भिक स्तरों पर नामांकन का छठी योजना के दौरान, मूलतः रखा गया अनुपात भी मूल अनुपातों से बढ़ जायेगा।

श्रौपचारिक पद्धित द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट नामांकन स्थिति के ग्रन्तगंत वर्तमान योजना श्रवधि तक सारे देश में लगभग 35 लाख बच्चों के शामिल किये जाने की श्राशा है। इनमें से 31 लाख शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के होंगे। यदि यह लक्ष्य पूरा हो जाता है तो प्रारम्भिक स्तर पर कुल श्रतिरिक्त नामांकन 240 लाख हो जाने की श्राशा है।

पहले बताये गये नामांकन लक्ष्य श्रांकड़े तथा प्रतिशतता दोनों 1971 की जनगणना जनसंख्या श्रनुमानों पर श्राधारित है। 1981 के जनणना श्रनुमानों के श्रनुसार नामांकन की वही प्रतिशता श्रर्थात् प्राथमिक स्तर पर 95 प्रतिशत तथा मिडिल स्तर पर 50 प्रतिशत प्राप्त करने के लिये न्यूनतम नामांकन 264 लाख हो जाना चाहिये।

प्रारम्भिक ग्रायु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की ग्रधिकतम संख्या विशेष रूप से प्राथमिक ग्रायु वर्ग में ग्रनुस्चित जातियों, ग्रनुस्चित जन जातियों जैसे कमजोर वर्गों की है। ऐसे बच्चे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों ग्रौर क्षेत्रों/खण्डों में संकेन्द्रित हैं। इसके ग्रितिरक्त गैर-दाखिल बच्चों में ग्रनुस्चित जाति तथा ग्रनुस्चित जनजाति की लड़िकयों सिहत लगभग 70 प्रतिशत संख्या लड़िकयों की है। ग्रतः शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का कार्यक्रम लक्ष्य वर्गोंन्मुख है जिसके लिये शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों तथा क्षेत्रों/खण्डों में संकेन्द्रित प्रयास करने की जरूरत है। इस पृष्ठभूमि में, मूल नीति के हिस्से के तौर पर उठाये गये विशेष कदम निम्नलिखित हैं:—

- (i) सम्पूर्ण देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्य हैं : ग्रान्ध्र प्रदेश, ग्रसम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ग्रौर पश्चिम बंगाल।
- (ii) ग्रधिकांश राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने ध्यान संकेन्द्रित करने के लिये पिछड़े क्षेत्र/खण्ड निर्धारित किये हैं और गैर-दाखिल ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित जन जातियों के छात्रों की संख्या निश्चित की है ग्रौर नामांकन के लिये वर्षवार नक्ष्य निर्धारित किये हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र

दाखिले और स्कूलों में बच्चों की शिक्षा जारी रखने की नीति

- (iii) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा श्रनुसूचित जाति तथा श्रनुसूचित जनजातियों की लड़कियों सहित लड़कियों का नामांकन बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
- (iv) राज्यों द्वारा निशुल्क पाठ्यपुस्तकों ग्रौर लेखन सामग्री की व्यवस्था, विदयों की निशुल्क सप्लाई, विशेष रूप से लड़िकयों के लिये उपस्थिति छात्रवृत्तियां, विशेषतः लड़िकयों के लिये ग्रौर कमजोर वर्गों के बच्चों के लिये मध्याह्र भोजन, कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रमों के ग्रन्तर्गत नामांकन बढ़ाने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्यों को स्कूल छोड़कर चले जाने वाले बच्चों की दरों में कमी करने के विस्तृत तौर पर उपायों के सुझाव दिये गये हैं। ये निम्नलिखित है:—कक्षाVIII तथा "कोई फेल नहीं" सिहत ग्रेड रिहत स्कूल पद्धित, एकल ग्रध्यापक प्राथमिक स्कूल को दि-ग्रध्यापक स्कूलों में परिवर्तित करना, व्यवहार्य जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाग्नों की व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों के सहायक स्कूलों के रूप में ग्रामीण क्षेत्नों में शिशु (पूर्व-स्कूल) शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, लड़कियों की शिक्षा की प्रोञ्चित, पाठ्यचर्या सुधार, भौतिक सुविधान्नों में सुधार, ग्रध्यापकों की दक्षता में सुधार, सामूहिक सहयोग ग्रौर इन सबसे ग्रधिक उन बच्चों के लिये एक व्यापक ग्रनौपचारिक ग्रंशकालीन शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था जो समाजार्थिक कारणों से ग्रौपचारिक स्कूलों में दाखिल नहीं हो सकते हैं।

भारिसक आयुद्धर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा सभी राज्यों तथा पांच संघशासित क्षेतों ने ग्रध्ययन प्रारम्भ न करने वाले ग्राँर बीच में ही ग्रध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों सिहत स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिये ग्रनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम ग्रारम्भ किये हैं। ग्रनौपचारिक शिक्षा को ग्रीपचारिक शिक्षा के प्रभावशाली व्यापक विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पर शिक्षक रूप से पिछड़े उन नौ राज्यों में ग्रिधिकतम जोर दिया जा रहा है। इस पर चारिक शिक्षा की एक केन्द्र प्रायोजित योजना के ग्रन्तर्गत प्रारम्भिक ग्रायु वर्ग के बच्चों के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। 1979-80 की ग्रन्तिम तिमाही में शुरू की गई इस योजना के व्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बरावरी के ग्राधार पर वहन किया जा रहा है। इस वर्ष के चौरान ग्रव तक 7.47 करोड़ रूपये का कुल ग्रनुदान (ग्रभी दिये जाने वाले ग्रनुदानों सिहत) संस्वीकृत किया गया है। 2.71 करोड़ रुपये की धनराशि उन्हें शीद्य ही दूसरी किस्त के रूप में प्रदान की जायेगी जिससे कुल राशि 7.32 करोड़ हो जायेगी। 1980-81 से राज्यों को प्राप्त कुल सहायता 16.14 करोड़ रुपये है जो छठी योजना परिव्यय के 25 करोड़ रुपये में से है। इसके साथ-साथ राज्यों को इस कार्यक्रम के लिये 2 करोड़ रूपये की धनराशि 1979-80 की ग्रन्तिम तिमाही में दी गई थी।

राज्य सरकार की पद्धित पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने वाली स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाओं तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में से किसी भी राज्य/संघशासित क्षेत्रं में अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक और अभिनव परियोजनाओं को शुरू करने वाली सरकारी अथवा प्राइवेट, शिक्षा संस्थाओं को राज्य सरकारों की सिफारिश पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। अब तक 31 स्वैच्छिक संगठनों तथा 4 शैक्षिक संस्थाओं को कुल 19.12 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसमें इस वर्ष के दौरान 8.09 लाख रुपये की राश्चि स्वीकृत की गई।

ग्रनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम ने विशेषकर गैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में भ्रच्छी गित पकड़ ली है। 1983-84 के दौरान, कुल 1,13,000 से ग्रधिक ग्रनौप-चारिक केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में कुल ग्रनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रों में 26.64 . लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। वर्ष के दौरान, गैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में . 1,02,494 केन्द्रों के माध्यम से कुल 23.86 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। ्र इसके ग्रतिरिक्त केन्द्रीय ग्रनुदान से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे ग्रनौपचारिक केन्द्रों की संख्या 1,240 है जिनमें ग्रनुमानित 31,000 व्यक्ति लाभान्वित हैं।

शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लड़िकयों का नामांकन बढ़ाने के लिये बढ़ाई गई (90%) केन्द्रीय सहायता माल लड़िकयों के लिये अनौपचारिक केन्द्र स्थापित करने हेतु दी जा रही है। वर्ष 1983-84 के दौरान लगभग 10,000 ऐसे अनौपचारिक शिक्षा प्राथमिक स्तरीय केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

प्रण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दादरा तथा नगर हवेली लक्षद्वीप और पांडि-चेरी को छोड़कर सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्नों में प्रारम्भिक आयु वर्गीय बच्चों के लिये व्यापक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वास्ते शिक्षण प्रध्ययन सामग्री, सन्दर्शिकाओं आदि के निर्माण के लिये मंत्रालय कागज के रूप में सहायता दे रहा है। 1979—84 तक पांच वर्षीय अवधि के लिये भारत और स्वीडन के बीच 20 जनवरी, 1980 को हस्ताक्षर हुए एक करार के अन्तर्गत स्वीडन, 7.5 करोड़ स्वीडिस क्रोनर्स अथवा 14 करोड़ रूपये की नकद सहायता दे रहा है। अब तक कुल 12,650 मीट्रिक टन कागज प्राप्त किया गया है और राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को दिया गया है। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने भारत सहित विश्वव्यापी पूछताछ के बाद कागज की तीन किस्म प्राप्त की थीं।

स्कूल भवनों के निर्माण के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करने से संबंधित बातचीत के फलस्वरूप यू० के० सरकार ग्रान्ध्र प्रदेश के 11 जिलों में 4 समूहों में प्राथमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था के लिये 10 लाख पाउण्ड स्टिलिंग की सहायता देने के लिये सहमत हो गई हैं। संघीय जर्मन गणराज्य सरकार प्रारम्भिक स्कूलों में उपयोग के लिये विज्ञान किटों के निर्माण के सम्बन्ध में विज्ञान कार्यशालायें स्थापित करने में सहायता देने के लिये सहमत हो गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापीकरण कार्यक्रम को ग्रीर ग्रधिक प्रोत्साहन देने के लिये तथा लड़िकयों की शिक्षा के प्रसार के लिये निष्पादन में श्रेष्ठता को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रोत्साहन/पुरस्कारों की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों, ग्रथीत् पंचायत, खण्डों, जिलों तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुरस्कार देने के लिये 7.00 करोड़ ह० की राशि उपलब्ध हैं।

लड़िकयों के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, जो एक गम्भीर लक्ष्य वर्ग है यह निर्णय किया गया है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों, विशेष रूप से ग्रामीण/पिछड़े/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में महिला शिक्षकों को नियुक्त करने का 80% खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, बशर्ते कि शेष 20% राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाये। इस योजना के अन्तर्गत इन राज्यों में 8000 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

बीच में ही अध्ययन छोड़ देने वालों बच्चों के लिए तथा बच्चों को स्कूल में ही रोके रखने के लिए एक विशिष्ट नीति के रूप में छठी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और पिछड़े क्षेतों में शिशु (पूर्व-स्कूल) शिक्षा, विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के पढ़ने वाले परिवारों के लिए शिक्षा का सुझाव दिया गयाथा। तदनुसार, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के सहायकों के रूप में शिशु शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर की पहली दो कक्षाओं में कमजोर वर्गों के बच्चों के मामलों में बीच में ही स्कूल छोड़ देने वालों की दर सबसे अधिक है। ऐसे बच्चों के लिए शिशु शिक्षा, उनके सम्प्रेषणात्मक (भाषा) तथा ज्ञानात्मक (सामाजिक, भावात्मक, वौद्धिक एवं वैयन्तिक विकास) कौशलों में सुधार करने के उद्देश्य से तैयार की गई है जिससे कि इन बच्चों का प्राइमरी स्कूल में दाखिला सुनिश्चित हो सके। स्कूलों के सहायक के रूप में ऐसे केन्द्र, इन बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए भी, जो आम तौर पर लड़ कियां ही होती हैं, स्कूलों में

अनौपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय कागज सहायता

शिशु शिक्षा केन्द्रों के लिए केन्द्रीय अनुदान दाखिलालेकर पढ़ाई करने में सहायक है। सकेंगे और ये लड़ कियां अपने छोटे भाई—बहनों को केन्द्रों में छोड़कर स्वयं भी पढ़ सकेंगीं। इन दोनों ही लक्ष्यों से बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की दर में काफी कमी हो जाएगी। ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे शिशु शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए छठी योजना के अन्तर्गत एक करोड़ रु के परिव्यय के साथ एक योजना बनाई गई थी। संशोधित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता उपलब्ध है। मार्च, 1983 के अन्त में आन्ध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा पिछचम बंगाल में केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 2,97,990 रु के अनुदान मंजूर किए गए। 1983—84 के दौरान 8,32,785 रु की राश्चि के अनुदान मंजूर किए गए।

यूनिसेफ की सहायता से पाठ्यचर्या सुधार की परियोजनाएं

प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या मुख्यतः ज्ञानोन्मुख है और इसी वजह से यह देश के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों की जीवन पद्धतियो तथा आवश्यकताओं के न तो अनुरूप है और नहीं रुचिकर, बीच में ही अध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों की दर अधिक होने का यह भी एक प्रवल कारण है। प्राथमिक पाठ्यचर्या को विकेन्द्रित करने तथा उसे स्थानीय परिस्थितियों तथा वच्चों की जीवन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए यूनिसेफ की सहायता से पांच परियोजनाएं शुरू की गई हैं ये हैं :--(1) पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरण स्वच्छता (पो०/स्वा० भि०प० स्व०) (औपचारिक), (2) प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या नवीनीकरण (प्रो० शि० प० न०) (औपचारिक), (3) सामुदायिक शिक्षा तथा सहभागिता में विकासात्मक कार्यकलाप (सा० शि० स० वि० का०) (अनौपचारिक), (4) प्राथमिन शिक्षा तक व्यापक पहुंच (प्रा० शि० व्या० प०) (अनोपचारिक) तथा (5) शिशु शिक्षा (शि० शि०) (अनोपचारिक) पाठ्यचर्या सुधार मुख्यतः एक गैक्षिक कार्य है इसके लिए केन्द्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेन्सी, रा० गै० अनु तथा प्रभि परिषद है। इसके प्रतिपक्ष संगठन, रा० शै अनु तथा प्र० परिषद/ राज्य शिक्षा संस्थान हैं । सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन के प्रयोगात्मक चरणों में हैं । उनके मृल्यांकन तथा उसमें शामिल सकंल्पनाओं तथा विकसित तकनीकों के प्रसार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरण स्वच्छता चालू मास्टर कार्य योजना के अन्तर्गत पांच क्षेतीय केन्द्र। के साथ 1975-76 में गुरू की गई पोषण स्वाथ्य शिक्षा तथा पर्यावरण स्वच्छता की परियोजना को 14 अति-रिक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 1400 प्राथमिक स्कूलों में प्रयोगात्मक रूप में गुरू करने का प्रस्ताव था। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रायोगिक स्कूल के इदं-गिर्द के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद छातों के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणात्मक सफाई संबंधी पाठयचर्या सामग्री विकसित की जाती है। इस परियोजना में शिक्षण-प्रशिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों का अनुस्थापन/प्रशिक्षण भी शामिल है। पांच क्षेत्रीय केन्द्रों ने मिलकर इसे एक ही साथ 2295 प्राथमिक स्कूलों में कार्यान्वित किया जिसमें 2.80 लाख वच्चे शामिल थे। चालू मास्टर कार्य योजना अवधि के दौरान, नए राज्यों में प्रयोगात्मक स्कूलों की संख्या 1400 प्राइमरी स्कूल होनी थी। 14 अतिरिक्त राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों में म, 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ इस योजना को कार्योग्वत करने के लिए समझौते किए गए थे।

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण यह परियोजना 1975-76 में शुरू की गई थी। प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या नवीकरण नामक परियोजना के प्रयोगिक कार्यान्वयन चरण में 1980 तक 13 राज्य तथा दो संघ शासित क्षेत्र शामिल थे जिनमें 450 प्रयोगात्मक प्राथमिक स्कूल तथा 45 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शामिल थे। इस समय, इसे एक संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों/सेंच शासित क्षेत्रों हारा कार्योन्वित किया जा रहा है, जिसका लाभ 180 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 2470 प्राइमरी स्कूल, 11000 शिक्षक तथा 4 लाख छात्रों को पहुंच रहा है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत तथा प्रासंगिक पाठ्यचर्या तैयार करने के उद्देश्य से, इस परियोजना के अन्तर्गत तैयार की गई

सामुदायिक शिक्षा तथा सहभागिता में विकासात्मक कार्यकलाप

शिशु शिक्षा

पाठ्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री का प्रयोगात्मक प्राथमिक स्क्लों में परीक्षण कया जाता है, और परीक्षणों व प्राप्त सुझावों के आधार पर इसे संगोधित किया जाता है और तत्पश्चात् इसे सम्पूर्ण राज्य/संघ गासित क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है। इस परियोजना कार्य में क्षेत्र का सामाजाधिक तथा गैक्षिक सर्वेक्षण, विभिन्न स्तरों पर प्रमुख तथा परियोजना कार्यिम का प्रशिक्षण पाठ्यचर्या योजनाओं तथा पुस्तकों और गाइडों का विकास भी गामिल है। वर्ष 1983 के दौरान, 4500 भाग लेने वालों को प्रशिक्षण दिया गया। सफल प्रयोगों के पश्चात् कुछेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जैसे कि महाराष्ट्र, नागा लैज्ड, उडीसा, राजस्थान तमिलनाडु, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा गुजरात, सिक्किम तथा मिजोरम में इसे व्यापक रूप से प्रचालित करने का काम शुरू किया गया है। कुछेक राज्यों, जैसे कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी तथा लक्ष द्वीप ने प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए अपनी आवश्यकता पर आधारित पाठ्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री का विकास करना आरम्भ कर दिया है।

इन्हीं राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या नवीकरण परियोजना के साथ-साथ 1975-76 में सामुदायिक शिक्षा में विकासात्मक कार्यकलाप और सहभागिता योजना आरम्भ की गईथी । इस समय एक संघ गासित क्षेत्र को छोडकर यह परियोजना प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या नवीकरण परियोजना की भांति सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेतों में कार्यान्वित की जा रही है । इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं ऐसे बड़े वर्गों की न्युनतम शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहार्य साधनों के रूप में नई प्रकार के शैक्षिक कार्यकलापों का विकास करना तथा उनकी जांच करना है जो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित है तथा इस बात की जांच करना है कि क्या स्कूलों तथा समाज के बीच द्विभाजन की दूर करके, स्कूल समाज की सहायता कर सकते हैं ताकि स्कूल समुदाय के अन्य वर्गों के बीच सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक बन सकें । प्रयोगिक चरण (1976-80) के अन्तर्गत, प्रत्येक सहभागी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए दो-दो केन्द्र स्थापित किए गए थे। इस समय, इस परियोजना के म्रंतर्गत 102 सामुदायिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जहांतक नामांकन का सम्बन्ध है, 102 केन्द्रों में से 80 केन्द्रों में, जिनके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, कुल नामांकन 8383 था । परियोजना क्षेत्र में, सम्पूर्ण समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3-4, तथा 6-14, 15-35 आयुवर्गको अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठयचर्या सामग्री का विकास किया जा रहा है । 6-14 और 15-35 आयु वर्ग के लिए तैयार की गई कुछ अच्छी सामग्री को अलग-अलग आयु वर्गों में अनौपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रों में व्यापक प्रयोग वास्ते सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

शिशु शिक्षा परियोजना से पहले वाल संचार पाध्यम प्रयोगशाला (बा० सं० भा० प्र०) थी जिसे 1977 में रा० शे० अनु० प्र० प० में केन्द्रीय स्तर पर शुरू किया गया था। वर्तमान मास्टर कार्य योजना अवधि के दौरान शिशु शिक्षा परियोजना में दो घटक शामिल हैं, अर्थात् वाल मंचार पाध्यम प्रयोगशाला के अन्तर्गत कार्यकलापों का जारी रखना और 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस परियोजना को प्रयोगात्मक चरण में आरम्भ करना। पहले घटक के अन्तर्गत पूर्व-स्कूल आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल सामग्री, चिल पुस्तकों, रेखाचिल तथा रेडियो और दृश्य-श्रव्य सामग्री तैयार की जाती है। दूसरे घटक के अन्तर्गत पूर्व-स्कूल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नई क्षमता का विकास करने, अनुसंघान और विकासात्मक कार्यकलापों का विस्तार तथा पाडल पूर्व स्कूल केन्द्रों का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि वर्तमान मास्टर कार्य योजना अवधि के दौरान वाल संचार माध्यम प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यकलाप जारी रखे गए हैं, तथापि 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस परियोजना में भाग लेने के लिए आमंतित किया गया था। इन राज्यों में से नौ राज्यों ने करार कर लिए हैं। यह परियोजना इन राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तथा 65 शिशु शिक्षा केन्द्रों में कार्यान्वत की जा रही है। बिहार तथा उड़ीसा राज्यों के 113 पूर्व स्कूल

शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, बिहार उड़ीसा तथा कर्नाटक राज्यों में 103 पर्य-वेक्षकों को पुनक्ष्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा तया तमिलनाडु में पूर्व स्कूल शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए 24 हस्त-पुस्तिकाओं का विकास किया गया, कर्नाटक, उड़ीसा तथा तमिलनाडु राज्यों में बच्चों के लिए 142 प्राह्म पुस्तिकाओं का विकास किया गया। महाराष्ट्र में पूर्व स्कूल बच्चों के लिए 7 हस्त-पुस्तिकाएं तथा पूर्व स्कूल शिक्षकों के लिए 13 हस्त-पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई।

प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच

29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच नामक परियोजना का उद्देश्य, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के इर्द-गिर्द के अनौप-रिक ग्रध्ययन केन्द्रों में उपयोग के लिए प्रासंगिकता पर ग्राधारित अध्ययन सामग्री तैयार करना है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक स्रनिवार्य भाग के रूप में व्यावहारिक शिक्षण जैसी प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन पद्धति लागू करके, स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्नाव-श्यकताग्रों ग्रौर जीवन परिस्थितियों के ग्रनुसार विकेन्द्रीकृत पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है। यह परियोजना तीन चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रचर माता में एवं विविधतापूर्ण प्रध्ययन, प्रसंगों का विकास तथा निर्माण गामिल है । दूसरे चरण के अन्तर्गत गैर-भ्रौपचारिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना/ग्रंगीकरण तथा उनके संचालन सम्बन्धी कार्यकलाप शामिल हैं। तीसरे चरण के ग्रन्तर्गत म्ल्यांकन केन्द्रों की स्थापना तथा प्रत्यायन सेवाम्रों से सम्बन्धित कार्यकलाप शामिल हैं। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक सी प्रगति नहीं हो पाई है, परन्तु पर्याप्त कार्य हो चुका है। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों के टीम सदस्यों, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपलों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा शिक्षा ग्रधिकारियों के लिए मनेक मनुस्थापन/प्रशिक्षण पाठ्यकम तथा कार्यशालाएं स्रायोजित की गई। देश के 30 राज्य शिक्षण संस्थान/राज्य भै० ग्र० तथा प्र० परिषद/एस० म्राई० ई० म्रार० टी०/डी० एस० ई० ग्रार० टी०/ एस० ग्राई० एस० ई० तथा 980 प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र इस परियोजना के कार्यान्वयन में लगे हए हैं। परियोजना के ग्रारम्भ से 150 ग्रार० डी० ग्रार० सी० (एस० ग्राई० ई०/एस० सी० ई० ग्रार० टी०) टीम सदस्यों को भ्रध्ययन सामग्री तैयार करने सम्बन्धी प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण दिया गया है, सी० ए० पी० ई० परियोजना के गैक्षिक तथा प्रशासनिक पहलुओं के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 893 प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण दिया गया श्रौर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 5741 शिक्षक प्रशिक्षकों तथा 1201 सेवारत शिक्षकों को अध्ययन सामग्री तैयार करने सम्बन्धी प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया जबकि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण परिषदों के 3,009 शिक्षक प्रशिक्षकों को अध्ययन सामग्री तैयार करने सम्बन्धी प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया गया। कम अथवा कोई भी अध्ययन क्षमता न रखने वाले नौसिखियों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने से सम्बन्धित प्रणाली विज्ञान में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 818 शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिला और ब्लाक स्तरों पर 1974 शिक्षा अधिकारियों को आयोजना तथा प्रबन्ध पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया, 337 कला शिक्षकों/कलाकारों को ग्रध्ययन सामग्री के लिए चित्र तैयार करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया। 13 राज्यों ग्रीर 2 संघ शासित क्षेतों ने प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा पाट्यचर्या को संशोथित कर दिया है तथा 15 राज्यों व 2 संघ शासित क्षेत्रों ने अध्ययन सामग्री के विकास तथा परीक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण एवं उत्पादन पद्धित लागु कर दी है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/ग्राई० टी॰ टी॰ सी॰ के शिक्षक प्रशिक्षार्थियों, सेवारत शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए लगभग 400 माडयूलों के सम्बन्ध में प्रकाशन के लिए कार्रवाई की गई तथा आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाड तथा उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा 209 ग्रध्ययन प्रसंग प्रकाशित किए जा चुके हैं।

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

1958-59 में शुरू की गई ग्रध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना को जारी रखा गया। इस पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रमाण-पन्न तथा 1500/- ६० की नकद राणि शामिल होती है।

ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पुरस्कार

केन्द्रीय, पब्लिक और आवासीय स्कूलों में एन० सी० सी० जूनियर डिविजन ट्रुप्स शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम ्र प्रध्यापकों को वर्ष 1982 के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित करने के लिए एक समारोह शिक्षक दिवस अर्थान् 5 मितम्बर, 1983 को सम्पन्न हुआ जिसमें राष्ट्रपति ने पुरस्कार वितरित किए। राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए देण भर से एक सो पांच प्रध्यापकों का चयन किया गया इनमें से 57 प्राथमिक स्कूल ग्रध्यापक, 43 माध्यमिक शिक्षक, 4 संस्कृत पाठशालाग्रों के शिक्षक तथा एक ग्रस्वी/फारसी शिक्षक था।

वर्ष 1983 से इन पुरस्कारों की संख्या 124 से बढ़ाकर 186 कर दी गई है। ग्रव तक वर्ष 1983 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 140 ग्रध्यापकों को चुना गया है। इनमें से 75 प्राथमिक स्कूल शिक्षक, 60 माध्यमिक स्कूल शिक्षक तथा 5 संस्कृत/ग्रदवी शिक्षक हैं।

ग्रिक्षल भारतीय गणित शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च गणित में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए गणित शिक्षा विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, लाफबोरो, इंग्लैण्ड में इस वर्ष 23 ग्रिक्षिण के लिए गणित शिक्षा विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, लाफबोरो, इंग्लैण्ड में इस वर्ष 23 ग्रिक्षिण विद्यालय है तथा चुने गए व्यक्ति यू० के० में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये व्यक्ति, पंजाब, गोग्रा, पांडिचेरी, श्ररुणाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा अजमेर, भोपाल श्रौर मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों से चुने गए थे। अध्याल भारतीय विज्ञान शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वीस पुरस्कार उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से नौ-नौ अध्यापक तथा रा० शै० श्र० तथा प्रशि० प० के क्षेत्रीय कालेजों से दो अध्यापक चुने गए थे। अध्यापक, प्रशिक्षण के लिए यू० के० के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, रा० शै० श्र० तथा प्र० प० राज्य शै० श्र० तथा प्र० प० के कर्मचारियों के लिए तीन अल्पावधि शिक्षा वृत्तियों की भी पेशकश की गई है जिससे कि उन्हें श्रनुवर्ती कार्यकलापों की सफलता के लिए कार्यक्रम से परिचित कराया जा सके।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रशिक्षण भ्रावश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश परिषद ने इस प्रयोजन के लिए 15 पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस वर्ष गैक्षिक प्रौद्योगिकी में सात व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ब्रिटिश परिषद के पास इस समय कई नामांकन विचाराधीन हैं जिन्हें शीघ्र ही श्रन्तिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है।

मंत्रालय, 60:40 के श्राधार पर रक्षा मंत्रालय के साथ इस कार्यकलाप पर होने वाला खर्च वहन करता है। इस कार्य के लिए महानिदेशक एन० सी० सी० को 5.60 लाख की राशि उपलब्ध की गई है।

एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 1972-73 में गुरू किया गया गैक्षिक प्रौद्यागिकी कार्यक्रम छठी योजना के दौरान भी चल रहा है। इसका उद्देश्य है: शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना तथा सभी ग्रैक्षिक प्रौद्योगिकी के समेकित उपयोग द्वारा, जिसमें रेडियो तथा दूरदर्शन भी शामिल हैं। शिक्षा तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना। इस योजना को राज्यों में गैक्षिक प्रौद्यागिकी सैलों तथा रा० ग्रै० ग्र० तथा प्र० परि० में गैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के जिएए कार्योन्वित किया जाता है।

#### शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल

पुराने शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों की स्थापना तथा कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों के लिए पांच वर्षों की ग्रविध के लिए उपलब्ध थी जिसके पश्चात् ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन गए। इस योजना के ग्रन्तर्गत उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए तथा कार्यक्रम के प्रभाव को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य सें, सभी राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। संघ शासित क्षेत्रों में भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल स्थापित किए जा रहे हैं। यह, संशोधित शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के नाध्यम से किया जा रहा है जिसके ग्रन्तर्गत त्रावश्यक शैक्षिक तथा तकनीकी स्टाफ के साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को सीमित उत्पादन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को ग्राकाशवाणी/टूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण कार्य में प्रयोग करने में मदद मिलेगी तथा इससे वे भविष्य में "इनसैट" परियोजना

में भाग लेने के लिए तैयार होने में समर्थ हो सकेंगे। संशोधित योजना, नवम्बर, 1982 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित की गई थी। संशोधित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता पांच वर्षों की अविधि के लिए उपलब्ध है। अभी तक राज्यों का प्रत्युत्तर सीमित रहा है तथा केन्द्रीय सहायता का लाभ थोड़े से ही राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उठाया गया है।

#### "इनसेट"

शिक्षा परियोजना कार्यक्रम के लिए "इनसैट" के अन्तर्गत छः "इनसैट" राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में कमबद्ध रूप में निर्माण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। पांच एस० आई० ई० टी० के० स्थाई भवनों तथा साथ ही सी० आई० बी० टी० के भवन निर्माण का कार्य अन्तरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। चूंकि निर्माण केन्द्रों के स्थायी भवन केवल 1985 के अन्त तक ही उपलब्ध हो सकेंगे, अतः यह निर्णय किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए किसी उपयुक्त भवन को एक स्टूडियो में बदल कर इन छः राज्यों में एक-एक अस्थायी स्टूडियो स्थापित किया जाए ।

ये ग्रस्थायी स्टूडियो सम्भवतः 1984 के मध्य तक ग्रपना कार्य ग्रारम्भ कर देंगे। ग्रस्थायी स्टूडियो को शुरू करने के लिए रा० शै० ग्रनु० तथा प्रशि० परि० द्वारा ग्रपेक्षित उपस्करों का ग्रार्डर दे दिया गया है, निर्माण केन्द्रों की स्थापना के लिए "इनसैट" राज्यों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

#### केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान

विद्यमान गैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा शिक्षण साधन विभाग को मिलाकर तथा इसे पर्याप्त रूप से मुद्दु करके रा० गै० ग्र० तथा प्र० परि० द्वारा एक केन्द्रीय गैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना की गई है। इस समय "इनसैट" दूरदर्शन सेवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में चल रही है। इस सेवा के लिए गैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण सी० ग्राई० ई० टी० तथा दूरदर्शन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ग्रर्थात् सी० ग्राई० ई० टी० तथा दूरदर्शन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ग्रर्थात् सी० ग्राई० ई० टी० ग्रादिवत कार्यक्रम तथा दूरदर्शन द्वारा 240 कार्यक्रम। सी० ग्राई० ई० टी० ग्रादिवत कार्यक्रमों की ग्राधिकाधिक जिम्मेदारी लेगा। एक बार राज्य निर्माण केन्द्रों द्वारा कार्य गुरू कर देने पर, ग्रलग-ग्रलग निर्माण केन्द्रों द्वारा ग्रपने-ग्रपने राज्यों द्वारा प्रयोग के लिए कार्यक्रम वनाए जाएंगे। गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गैक्षिक दूरदर्शन सेवा ग्रगस्त, 1984 से गुरू हो जाने की भ्राणा है।

#### आकाशवाणी का उपयोग

गैक्षिक प्रसारण के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं मार्गदर्शन के लिए सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को परिचालित कर दी गई हैं। शिक्षा के लिए रेडियो का उपयोग करने के सम्बन्ध में एक कार्यदल का गठन किया गया है। इससे आशा है कि यह वर्ष 1983-84 की समाप्ति से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

याजकल नैतिक मूल्यों में जो गिरावट या रही है इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्योन्मुख यनुस्थापन की यावश्यकता पर बल दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने दो कार्यदल नियुक्त किए, पहला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए, विशेषकर, छात्रों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्य पैदा करने के उद्देश्य से, दूसरा ऐसे माडल स्कूल श्रारम्भ करने के लिए जो पूर्णतः पुनर्निमित श्राधारों पर सामान्य शिक्षा के श्रंग के रूप में नैतिक शिक्षा प्रदान कर सके।

कार्य दलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने की सामान्य नीति इस प्रकार है:—(क) नई शैक्षिणिक सामग्री तैयार करना, (ख) शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से तैयार करना, (ग) इस प्रयास को व्यावहारिक रूप देने के लिए विशेष संस्थाग्रों की स्थापना। 1982—83 के दौरान शिक्षा ग्रौर संस्कृति मंत्रालय ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इन संस्थाग्रों के ग्रनुरक्षण तथा संचालन के लिए नैतिक ग्रौर

शिक्षा में मूल्योन्मुख अनुस्थापन श्राध्यात्मिक संस्थान, मैसूर ग्राँर बाल विकास शिक्षा न्यास, बम्बई के लिए ग्रनुदान संस्वीकृत किए हैं। मंत्रालय ने मूल्योन्मुख शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाग्रों के लिए ग्रनुदान देने की एक योजना भी तैयार की है।

रा० गै० श्रनु० प्र० परि० नैतिक शिक्षा संबंधी एक माडल योजना पर काम कर रही है। स्कूलों के लिए नैतिक शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या के विकास हेतु एक गाइड तैयार कर ली गई है। रा० गै० श्रनु० प्र० परि० नैतिक शिक्षा पर पूरक पुस्तकें भी निकाल रही है। शिक्षण सामग्री को चार्टी ग्रीर फिल्मों के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

मंत्रालय द्वारा मूल्योन्मुख शिक्षा के विकास के लिए एक संसाधन केन्द्र स्थापित करने हेतु एक योजना बनाई गई है।

ग्रब तक स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धित को 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय माध्यिमक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में ग्रपनाया गया है। हिरयाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में ग्रभी तक 11 वर्षीय शिक्षा पद्धित ही चल रही है, यद्यिप, पंजाब सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से 10+2 की नई पद्धित ग्रपनाने का निर्णय किया है। मेघालय, नागालैण्ड, ग्रौर मिजोरम में दसवीं कक्षा के बाद 2 वर्ष की पूर्व-विश्वविद्यालय पद्धित है।

ग्रब तक 10+2 शिक्षा प्रणाली ग्रपनाने वाले राज्य/संघशासित क्षेत्र निम्नलिखित हैं:--

- 1. ग्रान्ध्र प्रदेश
- 2. ग्रसम
- बिहार
- 4. गुजरात
- 5. जम्मू ग्रीर कश्मीर
- 6. कर्नाटक
- 7. केरल
- 8. महाराष्ट्र
- 9. मणिपूर
- 10. मेघालय
- 11. नागालैण्ड
- 12. उड़ीसा
- 13. सिविकम
- 14. तमिल नाडु
- 15. त्रिपुरा
- 16. उत्तर प्रदेश
- 17. पश्चिमी बंगाल
- 18. ग्रण्डमान ग्रीर निकोबार दीप
- 19. ग्ररुणाचल प्रदेश
- 20. चण्डीगढ़
- 21. दादरा तथा नागर हवेली
- 22. दिल्ली
- 23. गोग्रा, दमन ग्रौर द्वीव
- 24. लक्षद्वीप
- 25. मिजोरम
- 26. पांडिचेरी

स्कूली शिक्षा की 10+2+3 पद्धति उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्याव-सायीकरण

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

स्कूल पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पुर्निर्माण में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करना एक महत्वपूर्ण कदम है । स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धित के अन्तर्गत निम्नलिखित 12 राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों ने 10+2 स्तर पर व्यावसायीकरण की पद्धित अपनाई है :— आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तिमलनाडु, पश्चिमी बंगाल अण्डमान और निकोबार द्वीप समुह, दिल्ली, पांडिचेरी ।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा सिचव की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालय संचालन सिमिति गठित की गई है जिसका उद्देश्य व्यावसायीकरण के कार्यक्रम को कार्योन्वित करना है। सिमिति ने सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से वार्षिक योजनाओं में शिक्षा के व्यावसायीकरण, जो स्कूली शिक्षा का प्रमुख अंग है, के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। सिमिति ने इस कार्यक्रम को तेजी से कार्योन्वित करने के लिए कई सिफारिशें भी की हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रा० शैं० अनु० प्र० परि० के जिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। परिषद व्यावसायिक सेवाओं के लिए कार्मिकों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री का विकास, शिक्षकों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण, अधिकारियों और शिक्षकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम और सेमिनार और कार्यशालाओं के आयोजन के रूप में कई सेवाएं प्रदान करती है। व्यावसायी-करण को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1980 को आरम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम अब अपने चौथे वर्ष में चल रहा है। इसकी रूप रेखा इस प्रकार बनाई गयी है जिससे युवा पीढ़ी में जनसंख्या की समस्या के प्रति पर्याप्त जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके दायित्व के सम्बन्ध में जागरूक किया जा सके। यह कार्यक्रम लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इन संघ शासित क्षेत्रों को भी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के पूर्ण समन्वयन एवं कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की गई है। इस समिति की छः बैठकें हो चुकी हैं।

कार्यक्रम की प्रगति के मूल्यांकन के लिए शिक्षा मंत्रालय, रा० शैं० अनु० प्र० परिषद् और यू० एन० एफ० पी० ए० के अधिकारियों के प्रतिनिधियों की परियोजना प्रगति समीक्षा और त्रिपक्षीय विकास समीक्षा बैठकें समय-समय पर आयोजित की गयी हैं। इस कार्यक्रम का योजना परिव्यय 4.26 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की स्कूली पाठ्य-पुस्तकों की तत्काल समीक्षा करने का निर्णय किया गया है। श्रारम्भ में इतिहास श्रौर भाषाश्रों की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया जाएगा ग्रौर बाद में इस प्रकार का मूल्यांकन श्रन्य विषयों में भी किया जायेगा। 1984-85 शैक्षिक सत्त में संशोधित पाठ्यपुस्तकों निकालने का प्रस्ताव है।

इस कार्य की विशालता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को विकेन्द्रित आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। रा० शैं० अनु० प्र० परिषद् ने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों के लिए पुस्तकों और मार्गदर्शन पुस्तिकाएं तैयार की हैं। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने का कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है। राज्य/संघशासित क्षेत्रों में मूल्यांकन का कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। छः राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संशोधित करने का कार्य पूरा कर लिया है। संघशासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अण्डमान निकोबार पड़ोसी राज्यों अथवा रा० शैं० अनु० प्र० परिषद की पुस्तकों का उपयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड ने भी अपनी पुस्तकों का संशोधन कर लिया है।

भारत सरकार ने पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति का गठन किया है जो राज्य मूल्यांकन दलों/रा० शै० अनु० प्र. परि० की मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार करेगी। यह समिति इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा भी करेगी तथा भावी कार्रवाई के लिए नीति निर्देश भी देगी।

#### राष्ट्रीय शंक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, (1860) के अन्तर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा० शै० अनु० प० प०) की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1 सितम्बर, 1961 को की गई थी यह परिषद् शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के लिए एक शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। परिषद् सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। रा० शै०अनु०प० का उद्देश्य जैसा कि संस्था के ज्ञापन में निर्दिष्ट है, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय को शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों तथा प्रमुख कार्य- कमों के कार्यान्वयन के बारे में सहायता तथा सलाह प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान रा० शा० अनु० तथा प्र० प० के कार्यकलाप निम्नलिखित से संबंधित थे:—पूर्व-स्कूली शिक्षा के नए रूपों का विकास, शिक्षा में अनुसंधान के तीसरे सर्वेक्षण को पूरा करना। पाठ्यचर्या अनुसंधान तथा मूल्यांकन, स्कूली पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों में संशोधन शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों का विकास, स्वतन्त्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में नामिकाएं तैयार करना तथा शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन। इसके अतिरिक्त, अन्य कार्यक्रम उर्दू पाठ्यपुस्तकों तैयार करने, विज्ञान क्लब किट विकास, अपंगों के लिए समाकलित शिक्षा, विज्ञान तथा गणित शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण, प्रोटोटाइप शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम, आदि से सम्बन्धित थे।

### पूर्व-स्कूली शिक्षा के नए रूप

एशिया श्रौर प्रशान्त में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकांक के सहयोग से परिषद ने 25 से 30 अप्रैल, 1983 के दौरान पूर्व-स्कूली शिक्षा के नए रूपों के विकास के सम्बन्ध में एक छः दिवसीय द्विपक्षीय अध्ययन दल की बैठक आयोजित की। इस बैठक में अफगानिस्तान चीन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, तथा भारत के विशेषज्ञों ने भाग लिया। अलाभ प्राप्त पर्यावरणों बच्चों के विशेष संदर्भ में तथा व्यापक कार्यान्वयन के लिए पूर्व-स्कूली शिक्षा के नए रूपों का डिजाइन तैयार करने के लिए रूपरेखा विकसित की गई। बड़े पैमाने पर बच्चों को पढ़ाने में सक्षम वैकल्पिक मामलों पर चर्चा की गई।

### शिक्षा में अनुसंधान का तीसरा सर्वेक्षण

विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा की प्रवृत्ति जानने तथा शिक्षाविदों और शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने के लिए, रा० शैं० अनु० प्र० परिषद ने शिक्षा में अनुसंधान का तीसरा सर्वेक्षण आयोजित किया है। इस सर्वेक्षण में पी० एच० डी० शोध निबन्धों के लगभग 1500 सारांश हैं जो दर्शनशास्त्र, इतिहास, समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, माप, मार्गदर्शन, परामर्श, पाठ्यचर्या, भाषा, प्रौद्योगिकी, शिक्षक, व्यवस्था, प्रशासन तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित हैं। इसमें विदेश में भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में एक अलग अध्याय शामिल किया गया है। यह प्रकाशन 1984 के मध्य तक प्रकाशित हो जाने की आशा है।

### श्रीक्षिक सर्वेक्षण तथा आंकड़े संसाधन

लड़िक्यों के शैक्षिक पिछड़ेषन से सम्बन्धित एक यूनिसेफ वित्त पोषित अनुसंधान परि-योजना आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, में शुरू की गई। 19 से 23 अप्रैल, 1983 की अवधि के दौरान, रा० गैं० अनु० प्र० प० ने, शैक्षिक सांख्यिकी के संग्रह तथा उनकी कोटि को नियंत्रित करने में नमूना सर्वेक्षणों के प्रायोगिक खनुष्रयोग के सम्बन्ध में यूनेस्को, पेरिस के सहयोग से एक सेमिनार आयोजित किया। प्राथमिक स्तरों पर नामांकन और स्कूल में ही रोके रखने के सम्बन्ध में केअर की सहायता से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को पूरा किया गया। शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्राथमिकता स्तर पर गतिहीनता तथा स्कूल छोड़ देने का नमूना अध्ययन शुरू किया गया। राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का नमूना सर्वेक्षण भी किया गया।

#### प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम के सर्वसुलभीकरण का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

तीन राज्यों में राज्य, जिला तथा खण्ड स्तरों पर आयोजित 3 योजना, 8 अनुस्थापन, 2 मासिक समीक्षा तथा वैमासिक बैठकों में जम्मू व कश्मीर से कुल मिलाकर 612 व्यक्तियों ने उड़ीसा से 311 व्यक्तियों ने, तथा राजस्थान से 557 व्यक्तियों ने भाग लिया, जहां पर औप-चारिक स्कूलों तथा गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र के लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सर्वसुलभी-करण के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोगिक अनुप्रयोग शुरू किया गया हैं। परियोजना से सम्बद्ध राज्यों के कार्मिकों की एक संयुक्त बैठक 12-13 अक्तूबर, 1983 के दौरान दिल्ली में, आयोजित की गई।

#### प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच

सन 1979 में शुरू की गई प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच सम्बन्धी यूनिसेफ सहायता-प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत रा० शै० अनु० प्र० परि० ने तीस राज्य शै० अनु० प्र० प०/राज्य शिक्षा संस्थानों और 980 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/आई० टी॰ टी॰ ग्रो॰ आदि के सहयोग से अध्ययन सामग्री ग्रीर स्थानीय विशिष्ट शिक्षण विषय-वस्तु का निर्माण जारी रखा। ये साम-ग्रियां आलोचनात्मक क्षमताग्रों ग्रीर सम्भावित आचरण परिणामों पर आधारित हैं तथा 9—14 आयु वर्ग के लिए तैयार की गई है जिससे कि प्रत्येक पढ़ने वाला लगभग 2400 घण्टे तक पढ़ सकता है। यह शिक्षक सामग्री प्रसंग पर आधारित, समस्या केन्द्रित ग्रीर कार्यान्मुख है।

### सामुदायिक शिक्षा सहभागिता कार्यकलाप

सामुदायिक शिक्षा और सहभागिता में विकास सम्बन्धी यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना, के अन्तर्गत जिसे 1975-76 में शुरू किया गया था, सीखने वालों के चार विभिन्न आयु-वर्गों, अर्थात् 0-3 और माताओं, 3-6 आयु वर्ग, 6-14 और 15-35 आयु वर्ग के लिए शैक्षिक सेवाओं के एक मिले-जुले कार्यक्रम का विकास जारी रहा। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्यक्रलापों के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के एक समुदाय की साक्षरता दर 30% से बढ़ाकर 60% संशोधित कर दी गई, मध्य प्रदेश के एक अन्य सम्प्रदाय से 6-14 आयु वर्ग में बच्चों का नामांकन 100% कर दिया गया। उड़ीसा के एक समुदाय के मामले में बताया गया है कि साक्षरता की प्रतिशतता तीन वर्षों के अन्दर 20% से 54 हो गई।

### पाठ्यचर्या अनुसंधान और मूल्यांकन

स्कूल शिक्षा की 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में तीन राज्यों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में एक अध्ययन पूरा किया गया है। अभी हाल ही में एक प्रारम्भिक अनुसंधान अध्ययन इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि यह निश्चित किया जा सके कि प्रचलित पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं में नई प्रणाली के अन्तर्गत अपेक्षित भूमिका निभाने की क्षमता किस हद तक विद्यमान है। पाठ्यचर्या संसाधन केन्द्र ने पुस्तिकाओं के माध्यम से नवीनतम विचारों के प्रचारार्थ मूल्यवान और संगत सूचना सामग्री एकव की है।

### प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण परियोजना का प्रभाव

महाराष्ट्र और उज़ीसा में प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण सम्बन्धी रा० शै० अनु० और प्र० परि० की परियोजना के आधार पर राज्य पाठ्यचर्याएं तैयार की हैं। तमिलनाडु के इस परियोजना के अन्तर्गत तैयार की गई श्रेणी 1 और 2 की गणित की पुस्तकों को

स्वीकार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा भाषा, गणित और पर्यावरणात्मक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों को अपना लिया गया है। सिक्किम ने कक्षा 1 के लिए तैयार की गई ग्रंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों को अपनाने का निर्णय किया है। हरियाणा ने इस परियोजना के अन्तर्गत तैयार की गई शिक्षक गाइडों को अपनाने का फैसला किया है। मिजोरम द्वारा कक्षा 1 से 4 के लिए तैयार की गई भाषा पाठ्यपुस्तकों श्रीर कक्षा 2 से 5 तक के लिए तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों को उत्तरोत्तर अपनाया जा रहा है। अन्दमान श्रीर निकोबार द्वीपसमूह श्रीर लक्षद्वीप तथा पाडिचेरी ने इस परियोजना पद्धित के अनुसार प्राथमिक स्तर के लिए अपनी पाठ्यचर्याएं तैयार करने का कार्य गुरू कर दिया है।

### स्कूली पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन

स्कूली पाठ्य विवरणों श्रौर पाठ्यपुस्तकों के संगोधन के लिए कार्यक्रम का प्रथम वर्ष ग्रुरू कर दिया गया है। अगले वर्ष इन कार्यकलापों को श्रौर तेजकर दिया जाएगा ताकि संगोधित पुस्तकों एक चरणबद्ध रूप में गैक्षिक सल 1985 से उपलब्ध हो सकें। इस प्रयोजन के लिए समितियां बना दी गई हैं श्रौर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

### शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें

"उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक तथा शिक्षा" विषय पर पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित की गई। "स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और खेल" तथा "प्रारम्भिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण" पर पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। "महत्वपूर्ण शिक्षण दक्षताएं माइक्रो शिक्षण दृष्टिकोण" पर एक लघु पुस्तिका तैयार की गई है। "पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन", "शैक्षिक मनोविज्ञान" और "गणित शिक्षण" की विषय वस्तु एवं प्रणाली-विज्ञान विषय पर प्रकाशन छप रहे हैं।

### स्वतन्त्रता आन्दोलन परियोजना नामिकाएं

रा० शै० अनु० प्र० पि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी एक एलबम तैयार कर रही है। इस एलबम में दृश्य सामग्री के 80 पैनल शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक पैनल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी और विभिन्न चरणों का प्रलेखन, मूल स्रोतों से स्वतन्त्रता संग्राम के पहलू और घटनाएं भी शामिल हैं। दृश्य भाग में 1000 से अधिक चित्र तथा प्रलेखन भाग में 2,00,000 शब्द शामिल हैं। यह स्वतन्त्रता अन्तिलन के शिक्षण में उपयोगी होगा तथा सामान्य पाठकों के लिए एचिकर हो सकता है।

### युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करना

परिषद ने, छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा अपने-अपने स्कूलों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए उपयोग करने के वास्ते भारत सरकार के संसदीय कार्य विभाग के सहयोग से "युवा संसद आयोजित करना" नामक एक लघु, पुस्तिका की पाण्डुलिपि तैयार की है। संघशासित क्षेत्र, दिल्ली के स्कूलों के लिए ऐसी प्रतियोगित(ए आयोजित करने के लिए यह योजना 1965 से चल रही है और इसे अब देश के अन्य भागों में भी लागू किया गया है।

### शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन

शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन सम्बन्धी कार्य दल की बैठक 11 अगस्त, 1983 को आयोजित की गई थी। नैतिक शिक्षा के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करने के लिए डा॰ डी॰ एस॰ कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा तथा मूल्यों पर एक परामर्शदावी समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। कक्षा। से —।। तक के लिए नैतिक शिक्षा में वर्गीकृत पाठ्यचर्या करने का भी निर्णय किया गया है। माध्यमिक स्तर के स्कूली बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा सम्बन्धी दो पूरक रीडर तैयार किए जा रहे हैं।

### ं उर्दू पाठ्यपुस्तको का निर्माण

उर्दू की माडल पाठ्रयपुस्तकें लिखने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार कर ली गई हैं तथा उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है कक्षा 6,7 तथा 9 के लिए पाठ्यपुस्तकों की पाण्डुलिपियों पर विचार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए मई, जुलाई, तथा सितम्बर, 1983 के महीनों में तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई। कक्षा 1 से 3 तक के लिए पाण्डुलिपियों के सम्बन्ध में विचार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने का कार्य शुरू किया गया है।

#### विज्ञान क्लब किट विकास

रा० ग्रै० अनु० प्र० परि० ने एक विज्ञान क्लब किट तैयार किया है जिसमें 58 हस्त उपकरण ग्रौजार, उपभोग्य वस्तुएं तथा प्राथमिक चिकित्सा की वस्तुएं शामिल हैंं। इस किट से प्रयोगों तथा विज्ञान प्रवर्शों को तैयार करने तथा प्रयोग करने के लिए छाह्रों ग्रौर अध्यापकों द्वारा सामान्यतः अपेक्षित वस्तुएं/माडल तैयार करने में मदद मिल सकेगी। यह किट स्कूल शिक्षकों के बीच प्रदर्शित किया जा रहा है।

#### राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी

13वीं वार्षिक राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 10 से 16 नवम्बर 1983 के दौरान लखनऊ में आयोजित की गई। इस वर्ष की प्रदर्शनी का विषय था "उत्पादकता का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी" इन प्रदर्शों में, ऊर्जा बचत उपकरण; अपशिष्ट को फिर से उपयोग के लायक बनाना तथा प्रदूषण का नियंत्रण: खाद्य उत्पादन तथा परिरक्षण; प्राकृतिक तथा मानव निर्मित रेणे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, तथा अन्य नवीनताएं शामिल थीं। इस अवसर पर रा० शै० अनु० प्र० प० ने विज्ञान माडलों की 'संरचना तथा कार्यकरण' नामक एक पुस्तिका भी प्रकाशित की ।

#### शिक्षा का व्यावसायीकरण

रा० ग्रै० अनु० प्र० प० ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 20 पाठ्यचर्याएं तैयार तथा संशोधित करने, सुधार करने, न्यूनतम दक्षतात्रों का पता लगाने ग्रौर दक्षता घटकों के लिए पाठ्यचर्याग्रों का विश्लेषण करने के लिए तीन-कार्यशालाएं आयोजित कीं। हरियाणा, उड़ीसा, तथा आंध्र प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों के लिए तीन अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे कि उन्हें व्यावसायीकरण कार्यक्रम में शामिल वैचारिक रूपरेखा से परिचित कराया जा सके। ग्रैक्षणिक सामग्री जिसमें कृषि, वाणिज्य, अर्ध-चिकित्सीय तथा प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक क्षेत्रों की शिक्षक गाईडें भी शामिल हैं को अन्तिम रूप दिया गया तथा उन्हें परीक्षण हेतु कुछ चुने हुए स्कूलों को उपलब्ध कराया गया।

#### सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य

राज्यों में वर्तमान स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सेमिनार अप्रैल, 1983 में दिल्ली में आयोजित किया गया। सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्य में 40 से अधिक प्रमुख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा उज्जैन (मध्य प्रदेश) में अगस्त 1983 में एक अनुस्थापन कार्यक्रम में अनेक कार्यकलापों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अन्य कार्यक्रमों में, पंजाब में पाठ्यचर्या का विकास, अनीकुलम में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य सम्बन्धी क्षेत्रीय सेमिनार तथा मध्य प्रदेश का मूल्यांकन अध्ययन कार्यक्रम शामिल है।

#### राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी संशोधित कार्य योजना पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जून, 1983 में एक परियोजना प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रेडियो तथा देलीविजन के लिए सामग्री विकसित करने हेतु अप्रैल तथा अक्तूबर, 1983 के दौरान राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 9→14 आयु वर्ग तक के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए पाठ्यचर्या सामग्री विकसित करने हेतु 4 से 10 अप्रैल, 1983 के दौरान एक ग्रौर कार्यशाला आयोजित की गई। जन संख्या जागरूकता के सम्बन्ध में अनेक परीक्षण आयोजित किए गए।



श्री पी. के. थुंगन, उपमंत्री, एक खिलोना निर्माण कार्यशाला में

#### अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

जान्छ प्रदेश, गुजरात, गध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ग्रीर राजस्थान के सम्बन्ध में जन-जातीय क्षेत्रों में अनीपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की पढ़ितयों, प्रक्रियाग्रों ग्रीर प्रथाग्रों का अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया। नागालैण्ड में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास में सामु-दायिक सहभागिता की प्रकृति तथा सीमा ग्रीर इसके प्रभाव का एक ग्रीर अध्ययन पूरा किया गया। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा ग्रीर उनकी समाजाथिक गतिशीलता के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन किया गया।

### माप और मूल्यांकन

विज्ञान, गणित, श्रंग्रेजी युद्ध अध्ययन तथा वर्तमान समस्याश्रों के बारे में वस्तुनिष्ठ तथा नमूने के प्रश्न-पत्न विकसित करने के लिए नवम्बर, 1983 में, भारतीय वागुसेना के 21 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए गौक्षिक मूल्यांकन में एक तीन सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यकम आयोजित किया गया। व्यावसायिक विषयों में प्रश्न पत्न तैयार करने में सुविज्ञता विकसित करने के वास्ते श्रीलंका से एक यू० एन० डी० पी० प्रायोजित फैलो को दो मास की सदस्यता प्रदान की गई। थाईलैण्ड, बैंकाक के एक विशेषज्ञ को प्रतिभा खोज में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आन्तरिक तथा वाह्य दोनों प्रकार के परीक्षा सुधारों में अन्य अनुसंधान विकास, प्रशिक्षण परामर्श श्रीर प्रकाशन कार्यक्रम सामान्यतः जारी रहे ।

#### राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों का मुल्यांकन

रा० ग्रै० अनु० ग्रौर प्र० परिषद ने इतिहास तथा भाषा विषयों में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन कार्य शुरू किया है। राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे भी रा० ग्रै० अनु० ग्रौर प्र० प० द्वारा तैयार की गई रूप-रेखाग्रों के आधार पर अपनी पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करें। इस कार्यंकम के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है। पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने वाली राज्य एजेंसियो का निर्धारण कर लिया गया है। मूल्यांकन के लिए साधनों तथा तकनीकों का निर्धारण कर लिया गया है। मूल्यांकन मापदण्ड निर्धारित कर लिए गए हैं।

### राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति परीक्षा

स्कूल कक्षा 10, 11 ग्रीर 12 के अन्तिम वर्षों में प्रतिभागानी छात्रों का पता लगाने ग्रीर अपनी ग्रिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए मई में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की गई। 443 केन्द्रों में जिन छात्रों ने वार्षिक लिखित परीक्षा में भाग लिया तथा जिन्हें विभिन्न स्तरों पर छात्रवृति हेतु चुना गया उनकी संख्या नीचे दी गई है:—

| कक्षा   | परीक्षा में बैठे   | चुने गए सामान्य | चुने गए ग्रनु० जाति | चुने गए कुल |
|---------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------|
|         | उम्मीदवारों की सं० | उम्मीदवार       | ग्रनु० जनजाति       | उम्मीदवार   |
| X       | 42964              | 340             | 35                  | 375         |
| XI      | 5744               | 136             | 14                  | 150         |
| XII     | ) 25389            | 204             | 21                  | 225         |
| <br>कुल | 74097              | 680             | 70                  | 750         |

#### गैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग दर्शन

हाई स्कूल में नामांकित अनुसूचित जातियों के छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक योजना की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया। जनजातीय हाई स्कूल छात्रों की गैक्षिक ग्रीर ज्यावसायिक अ'योजना, गैक्षणिक उपलब्धि ग्रीर चुनिन्दा मनोवैज्ञानिक और घरेलू पृष्टभूमि भिन्नतात्रां के बीच सम्बन्धों का श्रध्ययन किया गया। 32 परीक्षार्थियां ने गैक्षिक ग्रीर ज्यावसायिक मार्गदर्शन में 23 वें डिज्लोमा पाठ्यकम में भाग लिया।

#### सतत शिका केन्द्र

देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 77 सता शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे। वे माध्यभिक स्कूलों के शिक्षकों ग्रीर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए ग्रनुस्थापन पाठ्यकम प्रदान करते हैं। केन्द्रीय ग्रीर राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक बजट 50-50 के ग्राधार पर बहन किया जाता है। ज्यादातर केन्द्रों को सहायक श्रनुदान का रा० शै० ग्रनु० ग्रीर प्र० प० का ग्रंश दे दिया गया है।

#### विकलांगों की समेकित शिक्षा

ग्रप्रैल, 1983 में विकलांगों की समेकित शिक्षा के प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक छः मास के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। दृष्टि ग्रक्षमता के सम्बन्ध में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक वर्षीय पाठ्यविवरण की पाठ्यवस्तु का 12 से 15 सितम्बर, 1983 तक एक कार्य दल में विकास किया गया। बी० एड० (विशेष शिक्षा) के लिए प्रारूप पाठ्य विवरण तैयार कर लिया गया है। 19 से 21 जुलाई, 1983 के दौरान पेशीतान्तिका तथा विकलांगता पर एक तीन दिवसीय आचरण सुधार कार्यशाला आयोजित की गई। मई——जुलाई 1983 के दौरान, विकलांगों की समेकित शिक्षा में प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक 12 सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

#### क्षेत्रीय शिक्षा कालेज

श्रजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर ग्रौर मैंसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में ग्रनेक सेवा-पूर्व ग्रौर सेवा कालीन पाठ्यक्रम श्रायोजित किए गए। ग्रप्रशिक्षित स्नातक श्रध्यापकों के लिए ग्रीष्म स्कूल एवं पताचार पाठ्यक्रमों का ग्रायोजन जारी रहा। एस० यू०पी० डब्ल्यू०, व्यावसायिकरण, श्रनुसंधान प्रणाली विज्ञान में विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। श्रनुसंधान प्रकाणनों का काम शुरू किया गया। संघटक प्रदर्शन स्कूल सदैव की भांति कार्यं करते रहे।

#### क्षेत्र एकक विस्तार कार्य

रा० ग्रँ० थ्रनु० थौर प्र० प० के (17) सत्तह क्षेत्र एक्कों ने श्रहमदाबाद, इलाहाबाद, वंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, गोहाटी, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, पटना, शिमला शिलांग श्रीनगर श्रौर तिवेन्द्रम में कक्षा ग्रध्यापन में व्यापक सुधार, ग्रच्छे स्कूल प्रयोगों, नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने ग्रध्ययन सामग्री की प्रदर्शनियों, प्रमुख व्यक्तियों की गोष्टियों राज्य श्रधिकारियों के सम्मेलननों पर्यवेक्षकों के लिए कार्यशालाग्रों शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पाठ्यक्रमों, श्राजीविकाएं शिक्षकों के लिए कार्यदलों ग्रौर शैक्षिक संस्थाग्रों के ग्रध्यक्षों की बैठकों से सम्बन्धित विस्तार कार्यक्रम जारी रखें।

#### विज्ञान और गणित शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण

विज्ञान और गणित अध्यापन की उन्नत विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्यापकों का चुनाव किया गया। लौकबोरों विश्वविद्यालय तथा विज्ञान और गणित शिक्षा केन्द्र, चैलिशिआ कालेज चैलिशिआ में 9 मास के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए गणित में 23 अध्यापक और भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान में 20 अध्यापक चुने गए। नव-विकसित चयन साधनों में एक पांच दिवसीय सेमिनार में उम्मीदवारों की योग्यताओं का गहन और व्यापक मूल्यांकन और उसके बाद साक्षात्कार शामिल था।

### आदि रूप शिक्षा दूरदर्शन कार्यक्रम

ऋान्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के छात्रों ऋौर शिक्षकों के लिए निर्धारित रा० गैं० अन० ऋौर प्र० परिषद दूरदर्शन कार्यक्रम 20 मिनट की श्रवधि

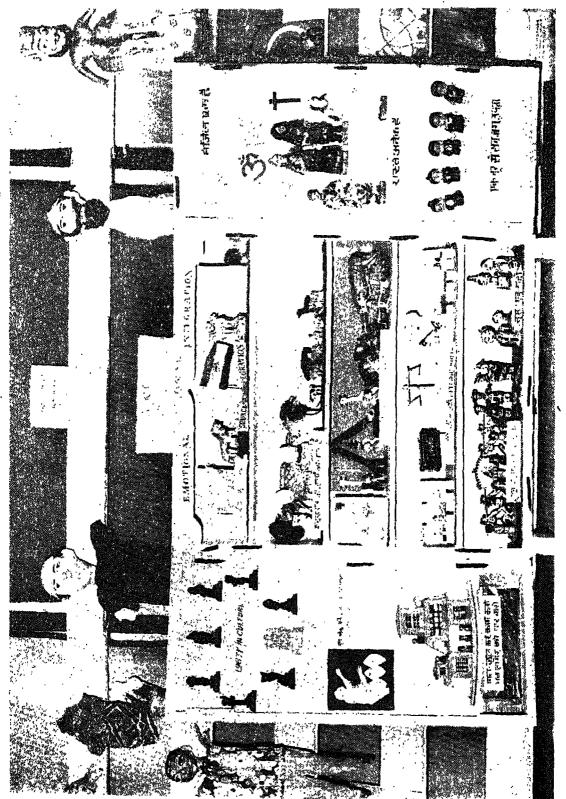

एक राष्ट्रीय एकता किट--रा. भे. अ.प्र. गरि.

के हीते हैं जिनसे प्रत्येक राज्य के 600 गांव लाभान्वित होते हैं। ये कार्यक्रम भू-केन्द्रों भीर इनसेट-1 बी० के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इनके लिए फिल्म उत्पादन भीर दृश्य-श्रव्य शिक्षा में अनुसंधान, विकास भीर प्रशिक्षण गतिविधियों से सहायता प्राप्त होती है।

#### शिक्षण साधन

वर्ष 1983 के दौरान सिल्क स्कीन प्रिटिंग फोटोग्राफिक बोध, फिल्म पट्टी निर्माण, ग्रादि क्षेत्रों में नेपाल /ग्रफगानिस्तान से चार डब्ल्यू० एच० ग्रो०/यू० एन०/यू० एन० डी० पी० फैलों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और वीडियो कार्य-क्रमों के निर्माण में इसके प्रयोग के संबन्ध में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 14 से 27 सितम्बर, 1983 तक संचालित किया गया। स्वः अध्ययन कार्डो, चार्टो, सस्ते शिक्षण साधनों, इन्सैट— 1 बी के लिए फिल्मों टेप-स्लाइडों, वीडियो टेपों इत्यादि के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यशालाएं आयोजित की गई।

दृष्य-श्रव्य उपकरणों के संचालन और अनुरक्षण में जिसमें 16 मि० मी० फिल्म प्रोजेक्टर तथा अन्य श्रव्य-दृश्य वस्तुओं का परिचालन और अनुरक्षण भी शामिल है, अनुस्थापन प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

#### राष्ट्रीय एकता शिविर

विभिन्न राज्यों से बच्चों और शिक्षकों को एक जगह एकितत करने और उन्हें एक साथ रहने का अवसर प्रदान करने, एक-दूसरे को समझने और भारत की विविध सांस्कृतिक परम्पराओं को जानने के वास्ते स्कूलों के लिए राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन जारी रहा। जन-आन्दोलन के रूप में सामूहिक-गायन प्रारम्भ किया गया है। सामूहिक गायन में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के अतिरिक्त, स्कूलों में इस्तेमाल करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के चुने हुए गीतों के कैसेट वितरित किए गए।

# रा० शै० अनु० और प्र० परिषद पत्र-चित्रकाएं

"प्राइमरी ठीचर" (अंग्रेजी) और "प्राइमरी शिक्षक" (हिन्दी) द्वारा अध्यापकों को नए विचारों एवं प्रयोगों के बारे में अवगत कराना जारी रहा। 'स्कूल साइंस' (स्कूल विज्ञान) से विज्ञान शिक्षा—इसकी समस्याओं और संभावनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। 'इंडियन एजूकेंशन रिन्यू' (भारतीय शिक्षा समीक्षा) से शैक्षिक अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रसारित करने का एक माध्यम प्राप्त हुआ करता है। पाक्षिक 'जनरल आफ इंडियन एजूकेशन' (भारतीय शिक्षा की पिल्लका) से वर्तमान शैक्षिक समस्याओं और विचारों पर चर्चा के माध्यम से शिक्षा में मूल तथा आलोचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन मिला।

#### प्रकाशन

परिपद ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री, पूरक रीडरों, छात्रों की कार्य पुस्तकों, शिक्षक गाइडों/संहिताम्रों, यनुसुधान ग्रध्ययनों/विनिबन्धों, पुस्तिकाभ्रों/विवरणिकाभ्रों भ्रौर रिपोर्टों का प्रकाशन, वितरण तथा ग्रापूर्ति जारी रखी। रा० शै० अनु० और प्र०कृ परि० ने म्रनेक राष्ट्रीय ग्रौर अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में अपने प्रकाशनों को प्रदिश्तित किया। कुछ राज्य सरकारों और ग्रन्य एजेंसियों को परिषद की पाठ्य पुस्तकों व ग्रन्य प्रकाशनों को स्वीकार/अनुकूलन ग्रौर प्रकाशित करने के लिए कापीराइट (प्रतिलिप्यधिकार) स्रनुमति प्रदान की गई।

# अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क

यूनेस्को गतिविधियों में भाग लेने के लिए वर्ष के दौरान रा० शै० अनु० और प्र० प० के अनेक अधिकारियों को भेजा गया। विशेषगता के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विदेशी व्यक्तियों ने परिषद का दौरा किया। रा० शै० अनु० और प्र० परि० ने, एशियाई शैक्षिक

नवीनताश्रों श्रौर विकास कार्यक्रम के लिए एक सहायक केन्द्र के रूप में कार्य करना जारी रखां श्रौर संसार के विभिन्न देशों के साथ श्रनेक द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का श्रायोजन किया ।

#### केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 1929 में राजपूताना हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसमें अजमेर, मेवाड़, मध्य भारत तथा ग्वालियर का क्षेत्र भी शामिल था। 1952 में इस बोर्ड का नाम 'केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड'' रखा गया। समय-समय पर इसके गठन में परिवर्तन किया गया तथा इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया ताकि यह बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक उपयोगी भूमिका निभा सके, अपनी सेवाएं देश की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं को उपलब्ध करा सके तथा उन छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर सके जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। जुलाई, 1962 में इसका पुनर्गठन किया गया।

बोर्ड के स्कूल देश के सभी भागों तथा विदेशों में भी स्थित हैं और इस प्रकार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों से यह आशा की जाती हैं कि वे राज्य की सीमाओं और भाषा सीमा से ऊपर उठकर एक समान शिक्षा प्रदान करें। इसका उद्देश्य छातों की अन्तर्राज्यीय गतिशीलता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना है। इस व्यवस्था से स्थानान्तरणीय व्यक्तियों के बच्चों को बना स्कावट के अपना अध्ययन जारी रखने में भी सहायता मिलती है।

बोर्ड, एक नियंत्रक, प्राधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है, यह ग्रिधिकार शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा सिचव में निहित है। बोर्ड, ग्रनेक सिमितियों के माध्यम से कार्य करता है। इस समय बोर्ड की 7 प्रमुख सिमितियां हैं जो वोर्ड की जरूरतों के ग्रनुसार भिन्न-भिन्न कार्य करती हैं।

केन्द्रीय बोर्ड केवल परीक्षा लेने वाला निकाय ही नहीं है। यह एक शैक्षिक बोर्ड है जिसका कार्यक्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है। बोर्ड की कुछ प्रमुख भूमिकाएं तथा कार्य हैं: परीक्षा के उद्देश्य से पूरे देश में संस्थाओं को सम्बद्ध करना, सम्बद्धत प्रदान करने के लिए स्कूलों का निरीक्षण करना, परीक्षाएं संचालित करना, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्धारित करना अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना, आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यपुस्तकों का विकास और प्रकाशन करना तथा शैक्षिक मामलों और नीतियों के सम्बन्ध में भारत सरकार को सलाह देना।

सन 1979 में खुले स्कूल का प्रयोग ग्रारम्भ करने से केन्द्रीय माध्यिमक शिक्षा बोर्ड, इस योजना के ग्रन्तगंत नामांकित प्रौढ़ों के लिए पाठ्यकम विकास तथा सामग्री तैयार करने के काम से भी प्रत्यक्षतः सम्बद्ध हो गया है। यह नवीन प्रयोग इस दृष्टि से ग्रन्ठा है कि इसके बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाने वालों, ग्रर्ध-साक्षरों, काम-धन्धों में लगे व्यक्तियों तथा गृहणियों इत्यादि को भी शिक्षा की किसी ग्रीपचारिक पद्धति को रूढ़ता के बगैर ग्रपने स्थान पर ही ग्रध्ययन करने का भ्रवसर मिल सकता है।

#### पाठ्यचर्या का विकास

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्य माध्यमिक, तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के लिए पाठ्यचर्या का विकास करना है। बोर्ड की परीक्षाएं, इससे सम्बद्ध स्कूलों में लागू तथा विकसित पाठ्यचर्या के आधार पर ही आयोजित की जाती हैं।

गौक्षिक सत्त 1982-83 में हिन्दी (पाठ्यक्रम 'क' ग्रौर 'ख'), विज्ञान तथा गणित में भाध्यसिक स्तरीय पाठ्यक्रम दूबारा लिखे गये।

#### प्रकाशन

बोर्ड द्वारा कुछ पाठ्यपुस्तकों भ्रौर सामाजिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं। वर्ष 1983 के दौरान, बोर्ड ने माध्यमिक स्तर के लिए हिन्दी में सात नई पाठ्यपुस्तकों चार 'क' पाठ्यक्रम के लिए श्रौर तीन 'ख' पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित की। विज्ञान तथा गणित के सम्बन्ध में बोर्ड

ने यह तय किया है कि इनका एक ही पाठ्यक्रम होगा ग्रर्थात् यह 'क' तथा 'ख' स्तरीय पाठ्य-क्रमों के रूप में ग्रलग-ग्रलग नहीं होगा। रा० गै० ग्रनु० प्र० परिपद के सहयोग से संशोधित पाठ्यचर्या के लिए पाठ्य-पुस्तकों तैयार की जा रही हैं तथा 1985 के गैक्षिक सन्न से इनके लागू हो जाने की ग्राशा है।

## शिक्षकों के लिए सहायक सामग्री

शिक्षकों की मदद की दृष्टि से, विज्ञान पाठ्यक्रम 'क' और 'ख' प्रयोजनों 'अध्ययन उद्देश्य', शोध/कार्यशाला रिपोर्ट जैसे कि निरीक्षकों की रिपोर्ट, 'मूल्यांकन में सुधार' 'प्रभावी स्कूल प्रवन्ध जैसी पाठ्यचर्या गाइडों के रूप में सहायक सामग्री प्रकाशित एवं परिचालित की गयी। खुला स्कूल

6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को ग्रौक्षिक अवसर प्रदान करने संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए औपचारिक नीतियां अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही यदि हम छाषि तथा उद्योग के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है, कि उत्पादक आयु के सभी प्रौढ़ों को कार्या- तमक किस्म का साक्षर-कीशल प्रदान किया जाए।

तदनुसार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जनसंख्या के असुविधा प्राप्त वर्गों, जैसे कि बीच में ही स्कूल छोड़ देने वालों, ऐसे काम करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों, जिनके पास नियमित स्कूलों में उपस्थित होने का समय नहीं होता तथा समाज के ऐसे पिछड़े वर्गों तक पहुंचने से अपने उद्देश्यों के अनुसरण में जो कि परम्परागत दृष्टिकोण के भारत आधुनिक युग में मुद्रित कार्य शक्ति को समझने की स्थिति में नहीं हैं, जुलाई 1979 में खुले स्कूल की परियोजना शुरू की थी।

पाठ्यक्रम सम्बंधी प्रमाणपत्न प्रदान करने के अलावा खुला स्कूल व्यावसायिक आव-श्यकता पर आधारित पाठ्यक्रमों का भी आयोजन कर रहा है ताकि रोजगार के सम्बन्ध में प्रौढ़ों के निष्पादन में सुधार लाया जा सके और उनकी तरक्की की सम्भावनाओं को बढ़ाया जा सके। माध्यमिक स्तरीय प्रमाणपत्न के लिए प्रथम पंजीकरण 1981 में शुरू किया गया और पहली परीक्षा 1983 में आयोजित की गई थी। खुले स्कूल में 70 % से अधिक छात्न 17-35 आयु वर्ग में हैं और 48 प्रतिशत के लगभग नियोजित हैं। इस अनौपचारिक स्कूल पद्धति की ओर राजस्थान, असम, झान्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इत्यादि की जनजातीय और पिछड़े लोगों को आकर्षित करने के लिए ठोस प्रयत्न किए गए हैं।

## I. कार्यशाला और सेमिनार इत्यादि:

इस वर्ष कनवर्से जन के सहयोग से एस० यू० पी० डब्ल्यू० के सम्बन्ध में एक दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया । संयुक्त राज्य शिक्षा विभाग दारा चुने गए 10 अमरीकी पाठ्यचर्या विशेषज्ञों के लिए पाठ्यचर्या निर्माण पर 26 मार्च से 5 मई 1983 तक एक 40 दिवसीय तीज कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला ने प्रतिभागियों को उनकी पाठ्यचर्या विकास की विशिष्ट परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी को अद्यतन बनाने के अवसर प्रदान किए।

# II. राष्ट्रीय खुला अध्ययन प्रणाली सम्मेलनः

(i) बोर्ड ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र 27 से 29 मई, 1983 तक एक तीन विवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जिसमें खुला अध्ययन पद्धित तथा पाठ्यचर्या, रूपरेखा, अध्ययन नीतियों और तकनीकी मूल्यांकन में संकल्पनाओं, क्षेत्र और दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में की गई मुख्य सिफारिशों में एक सिफारिश यह थी कि खुले अध्ययन को औपचारिक पद्धित के पूरक के रूप में शिक्षा का एक प्रभावी बैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

#### . III. सी० ओ० बी० एस० ई० का सम्मेलन

13वें सी० ओ० बी० एस० ई० के सम्मेलन की भरतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में 13-15 दिसम्बर, 1983 को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मेजवानी की गई। कुल मिलाकर, 19 बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 प्रतिनिधि मण्डलों की बैठक हुई और पारस्परिक हित के मामलों पर चर्ची की गई। उद्घाटन भाषण माननीय शिक्षा तथा संस्कृति उपमंत्री, भारत सरकार, द्वारा दिया गया था।

#### परीक्षा आयोजन में परिवर्तन

इस वर्ष दिल्ली में केन्द्रों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्नों को गोपनीयता तथा उनका समय पर वितरण सुनिश्चित करने हेतु बैंक शाखाओं में एकव किया गया था। यह प्रयोग सफल सिद्ध हुआ और इसे जारी रखने और भावी परीक्षाओं के दौरान अन्य क्षेत्रों में भी इसकी व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। बोर्ड ने सी मित पैमाने पर केन्द्रित मूल्यांकन भी शुरू किया। इस तरीके से उत्तर-लिपियों का मूल्यांकन तीव्र पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पूर्ण साबधानी और गोपनीयता के साथ सम्भव था।

कें मां शि बो के पुनर्गठन पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्ययन की सिफारिश का अनुपालन करते हुए खुले स्कूल के निदेशक के पद को स्तरोन्नत किया गया और सचिव के समकक्ष बनाया गया। इसी प्रकार, एक परीक्षा नियंत्रक और एक अकादमी निदेशक समकक्ष स्तर के दो पदों का निर्माण किया गया है। आशा है दिः विभागीय अध्यक्षों को सम्पूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने से यह बोर्ड एजेंसी के रूप में बेहतर सेवा कर सकेगा।

## केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन नामक स्वायत्तशासी संगठन 1961 में सोसायटी रिजिस्ट्रेशन एक्ट (1960 का XXI) के अन्तर्गत गठित किया गया था। प्रशासन का उद्देश्य भारत में आए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में संस्थानों की सहायता करना, संचालन करना तथा उनकी व्यवस्था करना है। प्रशासन के कार्यों की व्यवस्था एक शासी निकाय द्वारा की जाती है। के० ति० स्कू० प्र० के कार्य प्रभारी शिक्षा तथा संस्कृति मंदालय के संयुक्त सचिव के० ति० स्कू० प्र० के अध्यक्ष है। प्रशासन के सचिवशासी निकाय के सदस्य-सचिव हैं।

प्रशासन डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी और शिमला में आवासीय स्कूलों और बिलेकुप्पे, कोलिंगल, गोयनगांव, मिरिक धूम चौकुर, चन्द्रगिरि, मिआओ, गुरुपुरे, कलिंपांग, शुरुसेयांग, मेतपेंट; मुंडगोड, सोनाडा, तेन्जीगांव और तेजू में दिवस स्कूलों का संचालन करता है। प्रशासन, तिञ्बती शरणाधियों के बच्चों के लाभ के लिए चलाई जा रही कुछ संस्थाओं को सहायक अनुदान के रूप में भी सहायता प्रदान करता है।

प्रमासन द्वारा चलाएं जा रहे स्कूलों में अध्ययन कर रहे छातों की कुल संख्या 11,500 है जिनमें छातावासों में रहने वाले छात 1,735 हैं और 9735 दिवा छात हैं। आवासीय स्कूलों में भोजन और आवासी सुविधाओं के अलावा दैनिक आवश्यकताएं ओर चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री इत्यादि भी दिवा स्कूलों में अध्ययन करने वाले छातों सहित सभी छातों को प्रदान की जाती हैं। प्रशासन में 430 कर्मचारी हैं जिनमें 330 अध्यापक हैं। प्रशासन प्रत्येक वर्ष तिब्बती छात्रों के लिए उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए 15 छातवृत्तियां भी प्रदान करता है। ये छात्व वृत्तियां 3 वर्षों के लिए होती हैं।

इन स्कूलों में पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षा का माध्यम सामान्य है। कक्षा IX और इससे आगे की कक्षाओं वाले स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध किया गया है। ये स्कूल अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा और अखिल भारतीय सीनियर

स्कूल प्रमाणपत्न परीक्षा के लिए छात्न तैयार करते हैं। कक्षा VIII तक के छातों की पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यप्रस्ता और पाठ्यक्रम वही होते हैं जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए, जाते हैं। इन स्कूलों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी तथा तिब्बती भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। 1983 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोई द्वारा ग्रायोजित माध्यमिक स्कूल परीक्षा में तिब्बती स्कूलों का परीक्षा परिणाम 87.5 प्रतिशत और अखिल भारतीय स्कूल प्रमाणपत्न परीक्षा का 65.8 प्रतिशत था।

#### केन्द्रीय विद्यालय संगठनः

रक्षा कार्मिकों सिह्त केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए देण-भर में समान शिक्षा के सुविधाएं प्रदान करने हेतु समान पाठ्यचर्या और माध्यम वाले माध्यमिक स्कूलों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से केन्द्रीय स्कूल योजना भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1962 में अनुमोदित की गयी थी। आरम्भ में शैक्षिक वर्ष 1963—64 के दौरान 20 रेजीमेन्टल स्कूलों से "सेन्ट्रल स्क्ल" अथवा "केन्द्रीय विद्यालय" के रूप में शुक्रआत की गई थी। बाद में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना तथा उनके संचालन के लिए स्वायत्त संगठन के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का गठन किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह 1983-84 के दौरान 449 हो गई। इस प्रकार इसमें 1982-83 की संख्या में 46 विद्यालयों की वृद्धि हुई। 30 अप्रैल 1983 को कुल नामांकन संख्या 3,09,099 थी। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या 21,841 थीं।

इस समय संगठन को अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मद्रास, पटना और रहकी में स्थित 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एक सहायक आयुक्त के प्रभार में रखा गया है जिसके साथ एक शिक्षा अधिकारी और अन्य उपयुक्त प्रशासनिक स्टाफ होता है।

संगठन ने सेवारत पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करके केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययन और पर्य-वेक्षण स्टाफ को सभी श्रेणियों की व्यावसायिक योग्यता में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास जारी रखे हैं। संगठन ने मई,/जून 1983 में 64 सेवारत शिक्षा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जो निम्नलिखित हैं:---

| प्रतिभागियों के पदनाम |       |         |                       |           |        | प्रतिभागियों की<br>संख्या | पाठ्यक्रमों<br>की संख्या |
|-----------------------|-------|---------|-----------------------|-----------|--------|---------------------------|--------------------------|
| पी० ओ० टी० व          |       |         | -                     |           | <br> र |                           |                          |
| संस(धन व              | गमिको | किलिए अ | 'न <del>ुस्थापन</del> | पाठ्यक्रम |        | 220                       | 4                        |
| उ० स्ना० अ०           |       |         |                       | •         | •      | 357                       | 6                        |
| प्र० स्ना० अ०         | •     |         | •                     | •         |        | 877                       | 20                       |
| पी० आर० टी०           | .•    | •       |                       | •         | •      | 1190                      | 34                       |

के० मा० शि० बो०, एन० आई० ई० पी० ए० और रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लेने के लिए अध्यापकों को भी प्रायोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, विदेश भ्रमण/प्रशिक्षण के लिए कुछ स्टाफ नियुक्त किया गया था जो निम्नलिखित है :---

| ऋ० पदनाम<br>सं० | <br>ਸ਼ | ते नियुक्तियों की<br>संख्या | प्रशिक्षता/दौरे          | देम          |
|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. स० उप०       | •      | 1                           | शैक्षिक पद्धति का अध्ययन | <b>रू</b> स  |
| 2. प्रिसिपल     | •      | Ţ                           | स्कूल प्रबन्ध            | आस्ट्रे लिया |
| 3. शा० शि० अ०   |        | 2 .                         | मारीरिक <b>मिक्षा</b> और | आस्ट्रे:लिया |
|                 |        |                             | स्वास्थ्य अध्ययन         |              |

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि कमजोर छात्र और आगे वहें और मेधावी छात गैं किक उत्छुष्टता प्राप्त करें। इन प्रयासों के फलस्वरूप, केन्द्रीय विद्यालयों के केन्द्रीय बोर्ड, अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल (कक्षा X) परीक्षा, 1983 में उत्तीणं छातों की प्रतिशतता, 1982 की परीक्षा का 90.8% के स्थान पर 92.3% थी। आठ छातों को योग्यता सूची में स्थान मिला। केन्द्रीय विद्यालयों के छातों ने हिन्दी, गणित (पाठ्यकम "क") विज्ञान (पाठ्यकम "क") और सामाजिक विज्ञान में उच्चतम अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा में केन्द्रीय विद्यालय के उत्तीणं छातों की प्रतिशतता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों की कुल पास प्रतिशतता 75.5 के स्थान पर 86.7 थी। 13 छात्र बोर्ड की योग्यता सूची में ग्राए—7 विज्ञान में, 3 वाणिज्य में और 3 मानविकी में। इंजीनियरी और चिकित्सा कालेजों तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। केन्द्रीय विद्यालय के 35 छात्रों ने रा० गै० अ० प्र० परि० की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाओं में अविक्षत स्थान प्राप्त करके छात्रवृत्तियां हासिल की।

शैक्षिक उत्कृष्टता के अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व-विकास के लिए खेल तथा अन्य कियाकलाएों पर जोर दिया जाता है। स्कूल, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। संगठन ने छात्रों के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया। छात्रावासों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 225 रुपया प्रतिमास की दर से और दिवा छात्रों को 50 रुपए की दर पर वजीफे दिए गए। इसके अतिरिक्त, उन छात्रों को नकद पुरस्कार दिए गए जिन्होंने एस० जी० एफ० आई० प्रति-योगिताओं में पहले तीन स्थानों में कोई भी स्थान प्राप्त किया।

स्काउटों और गाइड अभियान की उन्नित और विकास के लिए भारत स्काउट और गाइड का के० वि० सं० राज्य संघ और राष्ट्रीय मुख्यालय बी० एस० एण्ड जी० के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में एक शिविर स्थल का निर्माण करने के लिए सहमत हो गए हैं जिस पर लगभग 3 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी।

छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में 132 साह सिक कार्य क्लब आरम्भ किए गए हैं। 15 भा० भि० अ० के लिए एक साह सिक पाठ्यकम और पिन्डेरी तथा जमादार गले सियर, चम्बा-मनाली और नील गिरि पर्वतों के लिए प्रशिक्षण कार्य-क्रमों का आयोजन किया गया है। 3624 छात्रों ने एच० एस० ई० पर्वतारोहण तथा प्रयुक्त खेल संस्थान पंचमढ़ी द्वारा आयोजित चट्टान पर चढ़ने के पाठ्यकमों में भाग लिया। छात्रों को प्रकृति के करीब लाने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में 120 प्रकृति क्लबों का भी आयोजन किया गया है।

के० वि० सं० को पुनर्गठन के सम्बन्ध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्ययन के परिणामस्वरूप मुख्यालयों और क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कुछ पदों का निर्माण किया गया है।

वाल भवन सोसायटी (भारत) एक स्वायत्त संगठन है। यह 1956 में सोसाइटी पंजीकरण ग्रिधिनियम, 1860 के ग्रंतर्गत पंजीकृत हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। यह सृजनात्मक, मनोरंजनात्मक तथा शारीरिक कार्यकलापों के जिरए बच्चों की शिक्षा के ग्रवसर प्रदान करती है तािक उनमें ऐसे विचार पैदा किए जा सकें जिससे उनके ग्राधार पर ग्राधुनिक भारतीय व्यक्तित्व विकसित हो सके। इसके विभिन्न लक्ष्यों में एक लक्ष्य रचनात्मक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना, कला ग्रीर वैज्ञानिक श्रनुभव के माध्यम से राष्ट्र के लिए एक प्रोटोटाइप व्यापक बाल संस्था उपलब्ध कराना ग्रीर छात्रों को राष्ट्रीय विचारधारा के मताविक विकसित होने में सहायता करना है।

बाल भवन सोसाइटी 1982-83 के दौरान 12000 बच्चों का रिकार्ड है जिन्होंने ग्रपने नाम संस्था को सदस्यता के लिए लिखाए। गर्मियों में, विशेष भीड़भाड़ की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोहरी शिपटें चलाई गई।

राष्ट्रीय बाल संग्रहालय ने स्कूली शिक्षा को पूरा करने, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए विवेकी तथा विचारों की ग्रहणशीलता की भावना पैदा करने के लिए बाल भवन में 25 प्रदर्शनियां (विज्ञान तथा मानविकी दोनों में) ग्रायोजित की । इन प्रदर्शनियों को लाखों बच्चों ने देखा।

बाल भवन के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संमाधन केन्द्र (रा० प्र० सं० केन्द्र) ने वाल भवन के कार्यकर्ताग्रों तथा शिक्षकों में सृजनात्मक भावना पैदा करने के लिए मण्डलीय राष्ट्रीय स्तर पर सृजनात्मक कलाग्रों से सम्बन्धित 43 कार्यशालाएं ग्रायोजित कीं। इन कार्यशालाग्रों में कालेज, निर्माण, गुड़िया बनाना, मुखाबरण बनाना, स्कूल सजाबट, कागज काटना तथा कागज चिपकाने से सम्बन्धित सृजनात्मक कलाग्रों में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन कार्यशालाग्रों में 2500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

संस्था ने रूपंकर कलाश्रों, आरीरिक शिक्षा वायु प्रतिरूपण, संग्रहालय तकनीकों तथा विज्ञान के सम्बन्ध में बच्चों के लिए 11 कार्यशालाएं भी श्रायोजित की। इन कार्यशालाश्रों में 800 छात्नों ने भाग लिया।

बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 16 एकता शिविर ग्रायोजित किए गए। इन शिविरों में उनमें मिलकर कार्य करने, समाज में रहने तथा ग्रात्मविश्वास का ग्रानुभव जागृत हुग्रा।

पांचनीं राष्ट्रीय बाल सभा नवम्बर, 1983 में आयोजित की गई, जिसमें केरल, तिमलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, पिश्वम बंगाल, गुजरात तथा असम के राज्य बाल भवनों से 300 क्षेत्रों ने भाग लिया तथा सभी छात्र बाल भवनों से उहरे। इस कार्यक्रम में बच्चों को निजी तथा भाईचारे के बाताबरण में खुलकर बातचीत करने का अवसर मिला। सभा का विषय, एकता, मृजनात्मकता तथा शांति था। इससे बच्चे, एक साथ रहने, एक दूसरे की भाषा तथा संस्कृति को समझने के लिए अपने विचारों तथा अनुभवों के आदान-प्रदान कर सकें।

वच्चों के लिए बारह संगोष्ठियां तथा सम्मेलन ग्रायोजित किए गए। इसमें महासागर तथा ग्रंतरिक्ष—हमारा भिवष्य, थिएटर उत्सव वैज्ञानिक साहित्य सम्मेलन ग्रावि विषय रखे गए थे। ग्रन्य उल्लेखनीय कार्यकलाए थे: किव गोष्ठी, युवा परिस्थिति विज्ञान, सम्मेलन, ग्रावासीय डिजाइन तथा निर्माण, वैज्ञानिक मेला, माडल निर्माण, ग्रर्थात सोलर बिन्ड मिल, मशीन प्रतिरूपण, एलेक्ट्रानिक्स, वायु प्रतिरूपण तथा संग्रहालय तकनीक बच्चों को खगोलीय विद्या, तारों तथा नक्षतों की जानकारी दी गई। ग्रधिक साहित्यिक निवेश प्रदान करने के लिए बच्चों ने विभिन्न राष्ट्रीय तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रों पर वाद-विवाद तथा चर्चाएं कीं। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम से उनके दैनिक जीवन में ग्राने वाली समस्याएं तथा घटनाग्रों की जानकारी मिली। इस प्रकार, स्केट, शतरंज, फुटबाल, कास-कन्टरी, साइकिल रैली तथा बैडिमिन्टन ग्रादि की 9 प्रतियोगिताए ग्रायोजित की गईं ग्रौर इससे 1800 बच्चों ने लाभ उठाया। इसके ग्रितिरिक्त बैडिमिन्टन तथा टेबल टेनिस प्रतियोगिताग्रों में 500 छातों ने भाग लिया।

बाल भवन के बच्चों ने विभिन्न ग्रवसरों पर तीन विणाल पद यात्राओं में भाग लिया ताकि लोगों में पशुग्रों ग्रौर पौधों के प्रति उदारता की भावना जाग्रत की जा सके । इन पद यात्राग्रों में जो दिल्ली की मुख्य वस्तियों में ग्रायोजित की गई, 1200 बच्चों ने भाग लिया।

श्रहमदाबाद में बाल भवन की संकल्पना सम्प्रेषण पद्धतियों और विस्तार सेवाओं के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला श्रायोजित की गई। इस कार्यशाला के बाद श्रहमदाबाद में बाल भवन श्रभियान के विकास के लिए श्रखिल भारतीय वाल भवन निदेशकों का तृतीय सम्मेलन श्रायोजित किया गया। बच्चों को देश की वर्तमान प्रगित से श्रवगत कराने के लिए उन्हें विभिन्न संग्रहा-लंगों, विज्ञान और शिल्प केन्द्रों, संगणक केन्द्रों, कारखानों ग्रीर कला संग्रहालयों में ले जाया गया । इस उद्देश्य के लिए बाल भवन में सृजनात्मक मेले, विज्ञान मेले श्रीर कला मेले श्रायोजित किए गए जिनमें हजारों भारतीय और विदेशी बच्चों ने भाग लिया।

#### कार्यशालाएं

विज्ञान शिक्षा, मार्डीलग, संग्रहालय तकनीकों संगोष्टियों ग्रौर सम्मेलन ग्रादि पर 15 दिवसीय पैकेज कार्यशालाएं, ऋषि वैली शिक्षा केन्द्र (ए० पी०) बंगलौर ग्रौर मैंसूर में ग्रायोजित की गई । इसी प्रकार की एक कार्यशाला सृजनात्मक कलाग्रों पर राजघाट शिक्षा केन्द्र, बनारस में दिसम्बर में ग्रायोजित की गई । हैदराबाद ग्रौर मद्रास स्थित जवाहर बाल भवनों में भी एन० टी० ग्रार० सी०, प्रकार की कार्यशालाएं ग्रायोजित की गई । ग्रहमदाबाद में दो प्रशिक्षण कार्यशालाएं ग्रायोजित की गर्यो ।

इस वर्ष के दौरान विभिन्न बस्तियों में सात श्रौर बाल केन्द्र खोले गये जिनसे इनकी संख्या बढ़कर 27 हो गई। ये केन्द्र पिछड़े क्षेत्रों में बाल कार्यकलापों का प्रसार कर रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र 1,000 से श्रधिक बच्चों की श्रावश्यकताएं पूरी करता है।

बच्चों की पत्निका 'वाल संसार' का प्रकाशन नियमित रूप से हो रहा है।

बाल भवन के छात्रावास में समय-समय पर भ्रायोजित शिविरों के दौरान 750 से भी अधिक बच्चे भ्रौर प्रौढ़ रहें। इस भ्रवसर पर गृह विज्ञान की कक्षाएं भी श्रायोजित की गई जो ग्रीष्म काल में बहुत लोकप्रिय रहीं।

बाल भवन ने विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में रा० गै० अनु० एवं प्र० परि० केन्द्रीय वि० संगठन और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों को सहयोग दिया। रा० गै० अनु० एवं प्र० परि० ने बाल भवन पर एक टी० बी० फिल्म का निर्माण किया जिसे उपग्रह के माध्यम से प्रसारित किया गया। समाज कल्याण मंत्रालय की निधि से बाल भवन पर एक 16 एम० एम० फिल्म भी तैयार की गई है जो प्रदर्शन के लिए लगभग तैयार है।

सामूहिक गान से न केवल कलात्मक प्रतिभा को दर्शाने का ग्रवसर ही मिलता है बिल्क यह साथ ही साथ एकता, सामन्जस्य और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बढ़ावा देती है। ग्रतः यह निश्चय किया गया है कि सामूहिक गान को एक जन ग्रिभियान के रूप में विकसित किया जाए। शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने स्कूली बच्चों में जन-ग्रिभियान के रूप में सामूहिक गान के प्रसार के लिए 1983—84 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की ग्रवधि के लिए योजनागत स्कीम शुरू की है और इसके लिए 173.05 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया है। यह योजना राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रनुसंधान एवं प्र० प० के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के ग्रंतर्गत के० विद्यालयों और राज्यों संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सचालित स्कूलों के शिक्षकों को सामूहिक गान का प्रशिक्षण देने के लिए शिविरों का ग्रायोजन किया जाएगा। रा० शै० श्रनु० प० परि० द्वारा स्कूलों को टेप रिकार्ड ग्रौर रिकार्ड किए हुए टेप भी दिए जाएगे।

सामूहिक गान श्रभियान के प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए शिक्षा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन और फेन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से, दिल्ली प्रशासन के स्कूलों और दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के 10,000 बच्चों के सामूहिक गान का एक कार्यक्रम वाल दिवस श्रर्थात 14 नवम्बर, 1983 को जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में श्रायोजित किया गया। इस कार्यक्रम को 45000 बच्चों तथा लगभग 5000 श्रन्य स्रतिथियों ने देखा।

सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से यह अग्रह किया गया है कि वे बाल दिवस के ब्रव-सर पर अपने-अपने राज्यों में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूलों

बाल भवन केन्द्र

सामूहिक गान अभियान

शाब्दीय शिक्षक कल्याण प्रतिब्ठान

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

विकलांग बच्चों की समाक्तित शिक्षा की मोजना को निश्चित कर, बच्चों को चुने तथा प्रत्य कदम भी उठाएं । इस सम्बन्ध में राज्यों की प्रतिकिया बहुत ही उत्साहवर्धक है ।

ग्रभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे शिक्षकों तथा उनके श्राधितों को वित्तीय सहा-यता देने के उद्देश्य से तथा शिक्षकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना 1962 में की गई थी।

शिक्षक कल्याण योजनाओं के लिए ठोस वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई । यह लक्ष्य पूरा हो गया है और अब प्रतिष्ठान की राशि वास्तव में बढ़कर 8.00 करोड़ रुपये हो गई है। जहां तक कुल राशि की उपयोगिता का संबंध है यह मामला समिति को भेजा गया तथा इसे संस्वीकृति के लिए सामान्य कार्यकरण समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायगा।

प्रतिष्ठान की निधि में संघ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एकत्व की गई राशि शामिल है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एकत्वित की गई राशि में से 20 प्रतिशत राशि प्रतिष्ठान निधि में दी जाती है। जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि शिक्षकों के सहायतार्थ उनके पास रहती है।

इस वर्ष, पूर्व वर्षों की भांति, शिक्षक दिवस पर, जो 5 सितम्बर को मनाया जाता है, शिक्षा मजालय तथा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा राशि एकतित करने हेतु एक ग्रिभि-यान शुरू किया गया । इस वर्ष काफी राशि एकत्र की गई ।

प्रतिष्ठान भी प्रत्येक वर्ष तीन शिक्षकों को उनकी दीर्घ एवं प्रतिभाशाली सेवा के लिए 1,000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्न प्रदान करता है। यह पुरस्कार विशिष्ट शिक्षाविद् तथा प्रतिष्ठान के एक संस्थापक सदस्य स्वर्गीय प्रोफेसर डी० सी० शर्मा की याद में रखा गया है। 1981 में यह पुरस्कार तीन शिक्षकों को प्रदान किया गया।

यह मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ सास्कृतिक विनिमय कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवों तथा विभिन्न देशों द्वारा अनुभव की गई समस्याओं तथा उनकी पद्धतियों की जानकारी अच्छी तरह प्राप्त की जा सके।

चालू वर्ष के दौरान, दो प्रतिनिधि मण्डलों ने रूस का दौरा किया, इनमें एक का कार्य उस देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण का मौके पर अध्ययन करना तथा दूसरे का कार्य व्यावसायिक शिक्षा, पताचार शिक्षा, स्कूल से बाहर के कार्यकलाप, माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा आदि का अध्ययन करना आदि था।

पाठ्य पुस्तकों ग्रीक्षिक पद्धति से सम्बन्धी पुस्तकों तथा श्रन्य सम्बद्ध साहित्य का विभिन्न देशों के साथ वितिमय हो चुका है।

मंत्रालय ने, यसन गणतंत्र के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने तथा माध्य-मिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव विनिभय करने हेतु यमन जनवादी गणराज्य का दौरा करने के लिए एक विशेषज्ञ भी प्रायोजित किया । केन्या से श्री जे० ए० लिजम्बे ने पूर्व स्कूल शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण तथा पाठ्यचर्या विकास के क्षेत्र में अनुभव विनिभय हेतु एक रा० शै० अनु० प्र० प० का एक सप्ताह का दौरा किया।

विकलांग बच्चों की समाकलित शिक्षा की घोजना स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है। यह योजना जो 1974 में शुरू की गई थी उसे और उदार कर दिया गया है तथा इस समय शिक्षकों तथा छातों के लिए पर्याप्त लाभ उपलब्ध है। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र को 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध है। यह योजना जो प्रारम्भ में समाज कल्याण मतालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी, अक्तूबर, 1982 से शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय को स्थानांतिरत कर दी गई है।

राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अनुदानों के अतिरिक्त, विशिष्ट विश्व-विद्यालयों/संस्थाओं को विकलांग बच्चों के शिक्षण तथा भावी विस्तार कार्यक्रमों में प्रशि-क्षित शिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का सुप्रशिक्षित संवर्ग (की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी अनुदान दिए जाते हैं। रका कामिकों को शीक्षक रियायतें यह योजना जो 1962 में भारत-जीन युद्ध के दौरान अथवा 1965 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान मारे गए अथवा स्थापी रूप से विकलांग हुए सैनिक अथवा अर्थ सैनिक सदस्यों के बच्चों के लिए है, इस वर्ष भी कार्यान्वित की गई।

इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को विभिन्न रियायतें दी जाती हैं ताकि वे अपनी णिक्षा जारी रख सकें। इस वर्ष के दौरान 34 छात्रों को ऐसी रियायतें प्राप्त हुई।

#### शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद को आज सारे विश्व में शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। 1968 में, भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद संबंधी एक देश व्यापी कार्यक्रम के विकास पर काफी बल दिया गया। शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद सहित एक नई राष्ट्रीय खेल-नीति अभी सरकार के विचाराधीत है। इसी बीच नई नीति अपनाए जाने तक शारीरिक शिक्षा की प्रौन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यापक ढांचे के अंदर जारी है। वर्तमान कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य जारी रहे, अर्थात—शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संबंधी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ-साथ देश की परंपरागत शारीरिक शिक्षा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और व्यापक आधार पर बड़े पैमाने पर भाग लेना। परंपरागत शारीरिक स्वस्थता कार्यक्लाप के रूप में योग की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, योग में शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना भी जारी रहा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के संबंध में एक कार्यदल गठित किया गया है। आशा है कि यह कार्य दल शारीरिक शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करने और पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों की सिफारिश करने के अलावा 2000 ए० डी० तक के विकास की व्यवहार्य संभावनाओं का भी सुझाव देगा, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बुनियादी न्यूनतम अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो सकें और युवक शारीरिक स्वस्थता तथा खेलों में अपनी श्रेष्टता विद्या सकें तथा आधुनिक समाज के विकास में अपना अधिकतम योगदान दे सकें।

इस वर्ष के दौरान कार्यान्वित शारीरिक शिक्षा औरयोग संबंधी कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताऐं निम्नलिखित हैं ---

इस कालेज का मुख्य उद्देश्य जो भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद के क्षेत्र में स्थापित दो राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है, शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य संगठनों के लिए शारीरिक शिक्षा में उच्च कोटि के नेतृत्व के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। वर्ष के दौरान, इस कालेज ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने और देश में शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करने की अपनी मुख्य जिम्मेवारी को निभाना जारी रखा।

शैक्षिक सन्न 1983-84 के दौरान कालेज में छात्रों की कुल संख्या 366 थी जिनमें 81 महिलाएं शामिल थीं। कालेज में नौ विदेशी छात्र भी शामिल थे। सन् 1957 से जबकि इस कालेज की स्थापना की गई थी, इस कालेज ने ग्रव तक 2237 स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षक तैयार किए हैं जिनमें 405 महिलाएं शामिल हैं।

अपने नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त, कालेज द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद के क्षेत्र में सेवारत कार्मिकों के लिए विस्तार सेवाओं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन जारी रहा । अनुसंधान कार्यक्रमों पर पर्याप्त बल देने के विचार से कालेज में एक परिपूर्ण अनुसंधान विभाग स्थापित किया गया है जिसने अनेक अनुसंधान परियोजनाएं गुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, कालेज ने केन्द्रीय सरकार की ओर से राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संबंधी प्रकाणित साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता जैसे केन्द्रीय कार्यक्रमों का एक एजेंसी के रूप में कार्यन्वयन जारी रखा।

शाारीरिक शिक्षा नीति एवं कार्यकम

> लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर

शारीरिक शिक्षा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करना

योग की प्रोन्नति

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसाइटी (रा० शि॰ खे॰ सं॰ सो०) कालेज ने शारीरिक शिक्षा में एक राष्ट्रीय संसाधन तया प्रलेखन केन्द्र की स्थापना की है जो सामान्य जनता के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद में व्यावसायिक सूचना के लिए एक निकासी गृह के रूप में कार्य करेगा । इस वर्ष के दौरान कालेज द्वारा शुरू एक अनुसंधान ब्लाक और कालेज अतिथि गृह का निर्माण कार्य दो अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो वर्ष के दौरान कालेज द्वारा शुरू की गई।

यह योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि से चली आ रही है और इसके अंत-गंत सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार की शारीरिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को, जो व्यायामशाला कक्ष, छात्रावास भवन, प्रशासनिक खंड, अनुसंधान प्रयोगशाला के निर्माण, खेल के मैदानों के विकास, खेल-कूद/प्रयोगशाला अनुसंधान उपकरणों को खरीदने और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें जैसी भौतिक सुविधाओं के सुधार और अन्य विकासात्मक खर्चों के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार अनुदान की निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट परियोजनाओं के खर्च के 50 से 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के स्वरूप तथा कार्य क्षेत्र को और अधिक व्यापक तथा इसके कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पद्धित को हाल ही में संशोधित किया गया है। योजना की पद्धित संशोधित होने से अब विभिन्न शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रतिकिया काफी उत्साह-वर्धक रही है।

शारीरिक स्वस्थता को प्रोत्साहित करने में योग की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, दूसरी पंच वर्षीय योजना से ही देश में शारीरिक शिक्षा के विस्तार से संबंधित मंत्रालय के समग्र कार्यक्रम के एक भाग के रूप में योग प्रौन्नति की योजना का कार्यन्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय स्वरूप की योग संस्थाओं को उनके अनुरक्षण तथा मूल अनुसंधान की प्रोन्नति संबंधी विकासात्मक खर्च के लिए और/अथवा चिकित्सीय पहलुओं को छोड़कर योग के विभिन्न पहलुओं में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योग चिकित्सा विज्ञान की प्रौन्नति के लिए योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मदिर समिति लोनावला (पुणे) को उसके रख-रखाव तथा अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकलापों के विकासारमक खर्च के लिए इस योजना के अंतर्गत सहायता जारी रही।

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी ने, जिसकी स्थापना सन् 1965 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में दोनों, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान संस्थानों अर्थात लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पंटियाला के अनुरक्षण और प्रशासन की देख-भाल करने तथा साथ ही राष्ट्रीय प्रशासन थीं जाना और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से खेल-कूद के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए की गई थी, इस वर्ष के ,दौरान, अपना कार्य जारी रखा। इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान, सोसायटी की तीन बैठकें हुई। इसके अतिरिक्त, इसकी स्थायी समितियों की बैठकें भी समय-समय पर आयोजित की गई।

# उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान

उच्च शिक्षा के स्तरों का समन्वयं तथा निर्धारण करना संघ सूची का विषय है और यह केंद्रीय सरकार का विशेष वायित्व है। यह वायित्व मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से निभाया जाता है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। इस सन्य मंसर अधिनियमों के अन्तर्गत सात विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने विशिष्ट केंद्रों में अनुसंधान प्रयासों की प्रोन्नति तथा समन्वय के लिए एजेंसियों की स्थापना की है। इस समय तीन ऐसी राष्ट्रीय एजेंसियों हैं, अर्थात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्। केंद्रीय सरकार उच्च भिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में, भारत तथा अन्य देशों के बीच शैक्षिक सहयोग से संबंधित अन्य योजनाओं सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

## (क) विष्वविद्यालय अनुदान आयोग

## उच्च शिक्षा की अभिवृत्तियां तथा संवर्धन

विश्वविद्यालय तथा कालेजों में दाखिला संख्या 1981—82 में 29.52 लाख से बढ़कर 1982—83 में 31.37 लाख हो गई। वृद्धि की प्रतिशतता पिछले वर्ष की 7.3प्रतिशत के मुकाबलें में 6.3 प्रतिशत थी। विश्वविद्यालय विभागों में छान्नों की संख्या 5.50 लाख तथा कालेजों में 25.87 लाख थी।

कला संकायों में नामांकन कुल नामांकन का 39.7 प्रतिशत था। विज्ञान तथा वाणिज्यक सकायों में प्रतिशतता कमशः 19.7 तथा 21.8 था। प्रथम डिग्नी स्तर पर नामांकन 27.45 लाख (87.5 प्रतिशत); स्नातकोत्तर स्तर पर 3.07 लाख (9.8 प्रतिशत) अनुसंधान स्तर पर 0.38 (1.2 प्रतिशत) तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्न स्तर पर 0.46 लाख (1.5 प्रतिशत) था। 1981—82 की तुलना में, मुख्य वृद्धि केवल प्रथम डिग्नी स्तर पर ही थी।

अध्यापकों की संख्या 2.11 लाख तक बढ़ गई। इनमें 0.46 लाख अध्यापक विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में तथा शेष सम्बद्ध कालेजों में थे। विश्वविद्यालयों में 46343 में सें, 4616 प्रोफेसर, 10294 रीडर, 29499 लेक्चरर तथा 1934 अनुशिक्षक तथा प्रदर्शक थे। सम्बद्ध कालेजों में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 16,436 यी तथा 1,41,211 व्याख्याता थे।

1982-83 के दौरान, 4 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए जो निम्नेलिखित हैं --अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती (महाराष्ट्र), गुरू भारती दास विश्वविद्यालय, विलासपुर (मध्य प्रदेश), श्री पदभावती विश्वविद्यालय, तिरूपित (आध्य प्रदेश) तथा गांधी जी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, (केरल) । सम्बद्ध कालेजों की संख्या 1982-83 में 4886 से बढ़कर 5012 हो गई।

# महिलाओं में उच्च शिक्षा

महिला छात्रों का नामांकन 1981-82 के दौरान 8.17 लाख के मुकाबले 1982-83 में 8.93 लाख था। महिला छात्रों की प्रतिशतता 1981-82 में 27.7 प्रतिशत से 1982-83 में बढ़कर 29.8 प्रतिशत हो गई। स्नातकोत्नर स्तर पर, महिलाओं का नामांकन कुल नामांकन का 29.8 प्रतिशत था। महिला छात्रों का नामांकन केरल में सबसे अधिक (48.2 प्रतिशत) तथा इसके पश्चात्, दिल्ली (47.7 प्रतिशत) पंजाब (41.9 प्रतिशत), तथा जम्मू तथा काश्मीर (41.8 प्रतिशत) था। बिहार में प्रतिशतता सबसे कम थी (15.4 प्रतिशत)।

#### 1982 - 83 के दौरान किए गए कार्यकलाप

आयोग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रमुख वर्गों के अन्तर्गत आते हैं:---

- (1) कोटि सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम
- (2) अनुसंधान के जिए सहायता
- (3) विश्वविद्यालयों का विकास
- (4) कालेजों का विकास

## (क) उच्च अध्ययन केन्द्र तथा विशेष सहायता विभाग

श्रायोग इस समय 19 उच्च श्रध्ययन केंद्रों तथा विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में 60 विशेष सहायता विभागों तथा 10 उच्च श्रध्ययन केन्द्रों तथा मानिवकी श्रौर सामा-जिक विज्ञान में 23 विशेष सहायता विभागों को सहायता दे रहा है। 1983-84 के दौरान, श्रायोग ने विशेष सहायता के लिए विज्ञान तथा इंजीनियरी के 54 प्रस्तावों की जांच की तथा उन्हें स्वीकार किया।

## (ख) विभागीय अनुसंधान सहायता

इस समय विज्ञान में 42 विभागीय अनुसंधान परियोजनाएं तथा मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

# (ग) कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम, कालेज मानविकी तथा सामाजिक सुधार कार्य-कम तथा विश्न विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम

इस समय भ्रायोग कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 191 कालेजों तथा विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान में 40 विश्वविद्यालय विभागों की सहायता कर रहा है। इसी प्रकार मानविकी और सामाजिक विज्ञान में कालेज मानविकी तथा सामाजिक सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 188 कालेज तथा 16 विश्वविद्यालय विभाग आयोग से सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

# (घ) विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान पैनल

प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित ग्रौर जीव विज्ञान में ग्रभिनव पाठ्यक्रमों के विकास सहित विस्तृत पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए विशेष समितियों तथा कार्यदलों का गठन किया गया है। गृह विज्ञान में ग्रवर स्नातक पाठ्यचर्या को ग्रन्तिम रूप दिया गया है।

## (ङ), सामान्य सुविधाएं तथा सेवाएं

त्रायोग, विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सुविधान्त्रों के विकास का प्रयत्न कर रहा है। एक विविध ऊर्जा साईकलोलियन सुविधा क कलकत्ता में पहले से ही उपलब्ध है। इन सुविधान्त्रों के उपयोग से 19 प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में 1983-84 के दौरान विज्ञान सूचना केंद्र स्थापित किया जाना है । केन्द्र अनुसंधान वैज्ञानिकों को उनके विषय क्षेत्रों में वर्तमान विश्व प्रकाशनों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करेगा तथा अनुरोध किए जाने पर पित काओं में प्रकाशित सम्बद्ध दस्तावेजों की भी प्रतियां प्रदान करेगा।

एक प्रमुख अन्तर-विश्वविद्यालय अनुसंधान सुविधा के रूप में न्यूक्लियर विज्ञान केंद्र के रूप में हाल ही में मंजूर किया गया है। यह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित होगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना संचालन समिति का भी गठन किया गया है।

## कोटिसुधार के लिए विशेष कार्यक्रम

श्रायोग एक बहु-विभाग/एजेंसी कार्यकलाप के रूप में "इंडियन मिडिल एटमोस-फियर प्रोग्नाम" नामक समेकित भारतीय वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए विश्व-विद्यालय वैज्ञानिकों के श्रनुसंधान कार्यकलापों को सहायता देने के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी सहमत हो गया है।

श्रायोग इस समय निम्नलिखित राष्ट्रीय संकाय केन्द्रों की स्थापना की सम्भावना पर विचार कर रहा है :— (i) सामग्री श्रनुसंधान; (ii) लासेस/फाईबर श्रोप्टिक्स; श्रौर (III) सिनकोट्टोन रेडिएशन श्रनुसंधान।

#### (च) वन्य जीवन अध्ययन

आयोग ने वन्य जीवन अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तके तथा पाठ्यचर्या और अवर-स्नातक शिक्षण के लिए अपेक्षित अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु कदम उठाए हैं। वन्य जीवन अध्ययन में शिक्षण कार्यक्रमों के लिए दस विश्वविद्यालयों का पता लगाया है। ये कार्यक्रम अन्य एजेंसियों जैसे कि वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, पर्यावरण विभाग तथा कृषि मंदालय के सहयोग से आरम्भ किए जाएंगे।

#### (छ) पर्यावरणीय अध्ययन

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पर्यावरण विज्ञान में विकास, शिक्षण अनुसंधान तथा विस्तार कार्य से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है। पर्यावरण संबंधी इंजीनियरिंग तथा प्रदूषण में विशेष कार्यक्रमों के व्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

#### (ज) विज्ञान शिक्षा

त्रायोग, विज्ञान शिक्षा की चार वैमासिक पितकाग्रों ग्रर्थात् भौतिकी शिक्षा, रसायन शिक्षा, जीव-विज्ञान शिक्षा तथा गणित शिक्षा के प्रकाशन में सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इन पितकाग्रों के प्रथम ग्रंक की 1984 के प्रथम ग्रंक में प्रकाशित हो जाने की ग्राशा है। ग्रायोग ने विज्ञान में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रतिभाशाली तथा ग्रभिप्रेरित छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। रा० शैं० ग्रं० तथा प्र० परि० की प्रतिभा खोज परीक्षा की सूची के छात्रों को एक सौ छात्रवृत्तियां दी गई है।

## (झ) नेहरू अध्ययन

ग्रायोग ने नेहरू ग्रध्ययन की प्रोन्नित से संबंधित प्रस्तावों की सहायता करने का निर्णय किया है। शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों में निम्निलिखित शामिल हैं। नेहरू पर गहन ग्रध्ययन शुरू करने के लिए एक विरुठ ग्रध्येता को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय छालवृत्ति देना; नेहरू पर पूर्व डाक्ट्रोल तथा उत्तर डाक्ट्रोल ग्रध्ययन के लिए ग्रनुसंधान एसोसिएट-शिप तथा जूनियर शिक्षावृति; इतिहास तथा राजनीति के पाठ्यक्रमों में एम० ए० स्तर पर विशेष वैकल्पिक पेपर ग्रारम्भ करना तथा नेहरू ग्रौर उनके योगदान पर सेमिनार, संगोष्ठी ग्रादि का ग्रायोजन ग्रादि।

# (ञा) शिक्षावृत्ति कार्यकम

राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 20 से 30 कर दी गई है। राष्ट्रीय एसोसिएटशिए कार्यक्रम के अन्तर्गत अब उपलब्ध स्थानों की संख्या एक वर्ष के लिए 100, 3 वर्षों के लिए 150 तथा 5 वर्षों के लिए 150 है। वर्ष 1983-84 के दौरान 56 अध्यापकों को राष्ट्रीय लेक्चररिशप के लिए चुना गया है।

#### (ट) परीका सुधार

अग्रयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को 1983-84 की परीक्षा शुरू से ही परीक्षा सुधारों का एक न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वित करना चाहिए । अधिकांश विश्वविद्यालयों ने इस सुझाव का अनुकूल उत्तर दिया है।

## (ठ) संगणक सुविधाएं

आयोग चुनिन्दा कालेजों में 100 से 200 तक छोटे कम्प्यूटर प्रदान करने पर तथा इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चुनिन्दा केंद्रों पर आरंभ करने की सम्भावना पर विचार कर रहा है।

#### (इ) जनसंचार तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी

श्रायोग शिक्षा की कोटि में सुधार लाने तथा इस तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; केन्ब्रीय श्रंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद श्रौर पूना, उस्मानिया, गुजरात तथा रुड़की विश्वविद्यालयों में 6 शैक्षिक साधन तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है । इन केन्द्रों ने काम करना श्रारम्भ कर दिया है । इन्सेट-1वी के जरिए प्रसारण के लिए उच्च शिक्षा के सन्तुलित तथा प्रभावी कार्यक्रम चुनने तथा तैयार करने की सम्भावना पर विचार करने के लिए एक कार्यक्रम समिति स्थापित की गई है, इनसैट-1वी द्वारा उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता के संबंध में उपलब्ध वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यक विडियो टेप, श्रण्य टेपों तथा फिल्मों की जांच करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में सैल स्थापित करने की स्वीकृति भी मिल गई है तथा सैल ने काम करना श्रारम्भ कर दिया है।

#### (ढ) शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन

श्रायोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों की समीक्षा के लिए एक समिति स्थापित की है।

#### (ण) द्विपक्षीय विनिधय कार्यक्रम

विभिन्न विनिम्य कार्यक्रमों के ग्रन्तर्गंत भारतीय विश्वविद्यालयों के तीस ग्रध्यापक विदेशों में गए तथा 48 विदेशी ग्रध्येता भारत ग्राए । 1983-84 के दौरान, भारत-संयुक्त राज्य फ़ैलोशिप कार्यक्रमों के ग्रन्तर्गंत, भारत के 8 ग्रध्येता 10 महीनों की शिक्षावृत्ति के लिए तथा 12 ग्रध्येता प्रत्येक 13 सप्ताह की विजिटरिशिप के लिए नामजद किए गए । इस कार्यक्रम के ग्रन्तर्गंत संयुक्त राज्य अमरीका, शिक्षावृत्तियों के लिए 11 ग्रध्येता तथा ग्रन्प ग्रवधि भ्रमणों के लिए 12 ग्रध्येता नामजद करेगा । 1983-84 के दौरान चार संयुक्त सेमिनार ग्रायोजित किए गए जो निम्नलिखित हैं: ग्रैक्षिक प्रोद्योगिकी पर भारत-कनाडा कार्यशाला; इतिहास पर भारत-कनाडा कार्यशाला; ग्रर्थ-शास्त्र में भारत-हंगरी गोलमेज सम्मेलन तथा ग्रयंगों की शिक्षा से संबंधित भारत-संयुक्त राज्य सेमिनार।

# (क) प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं

स्रायोग ने वर्ष के दौरान विज्ञान विषयों की 202 प्रमुख स्रनुसंघान परियोजनास्रों तना मानविकी और सामाजिक विज्ञान की 29 परियोजनास्रों की स्वीकृति दी जिनमें 217.11 लाख रु० का कुल स्रनुदान शामिल है।

# (ख) लघु अनुसंधान परियोजनाएं

विज्ञान की 1082 लघु अनुसंधान परियोजनाएं तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान की 432 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें वर्ष के दौरान 93.82 लाख ए० की सहायता शामिल है।

छठी योजना के दौरान लगभग सभी विश्वविद्यालयों के संस्थागत/सामान्य विकास संबंधी विकास आवश्यकताओं का मूल्यांकन विजिटिंग सिमितियों द्वारा कर लिया गया है। 62 विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विजिटिंग सिमितियों की सिफारिशों मंजूर कर ली गयी हैं। छठी योजना में पहले मंजूर किए गए कार्यक्रमों सिहत इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर 80 करोड़ ६० खर्च होने की आसा है।

## अनुसंधान के लिए सहायता

## विश्वविद्यालयों का विकास

कालेजों का विकास

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उच्च शिक्षा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ लगभग 2000 कालेजों के लिए मूल सहायता मंजूर कर ली गई है। आशा है कि अगले वर्ष तक यह संख्या 3000 तक बढ़ जाएगी। लगभग 900 कालेजों की अवर स्नातक शिक्षा के विकास प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए हैं। चालू योजना के अन्त तक इस संख्या की 1500 तक बढ़ने की संभावना है। स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए चालू योजना के दौरान लगभग 500 कालेजों को सहायता दी जाने की सम्भावना है

विश्वविद्यालय छनुदान श्रायोग ने अनुसूचित जाित श्रौर जनजाित सम्बन्धी विभिन्न कार्यंक्रमों के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए 59 विश्वविद्यालयों में विशेष सैलों की स्थापना की है। श्रायोग ने एकक स्थापित करने की भी एक योजना बनाई है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाित श्रौर जनजाित के छात्रों को प्रशिक्षण देना, उपचारी शिक्षण देना, उनकी किमयों को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण श्रौर विभिन्न विषयों जैसे भाषा गणित श्रौर विज्ञान में उनके निष्पादन में सुधार लाना है। अनुसूचित जाित श्रौर जनजाित के छात्रों के लिए डिग्री स्तर पर प्रथम वर्ष से एक छात्रवृत्ति कार्यंक्रम स्थारम किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत चालू वर्ष में 115 छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी। अनुसूचित जाित श्रौर जनजाित के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करवाने हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के संबंध में एक समिति गठित की गई है। समिति की सिफारिशों पर श्रायोग ने यह त्य किया है कि अनुसूचित जाित श्रौर जनजाित के छात्रों की स्थावश्यकतात्रों को व्यापक पैमाने पर पूरा करने वाले कालेज और संस्थाओं को विशेष विकास सहायता देने की श्रेणी में रखा जाये। शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान कार्यंक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से अनुसूचित जाित और जनजाित के छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए एक सिति गठित की गई है।

म्रायोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच और वार-बार होने वाले झगड़ों के कारणों के लिए उपचारात्मक उपाय और नागरिक जीवन को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने और अन्य सुधारों के लिए जनवरी 1983 में डा० (श्रीमिति) माधुरी म्रार० शाह की म्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने नवम्बर 1983 को विश्वविद्यालय अनुदान म्रायोग को म्रपनी रिपोर्ट पेश की और 23 दिसम्बर, 1983 को हुई म्रायोग की वैठक में इस पर विचार किया गया। रिपोर्ट में दी गई कई सिफारिशों पर इस समय कार्यवाही की जा रही है।

# (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1982-83 के दौरान छात्रों की कुल संख्या 16921 थी। इनमें 5783 छात्र स्कूलों में, 4509 छात्र कालेज और संस्थाओं में, 6629 छात्र विश्वविद्यालय विभागों में नामांकित थे। 1983-84 के दौरान, 95 छात्रों को पीएच० डी०, 93 छात्रों को एम० फिल० डिग्री और 2 छात्रों को डी० लिट० डिग्री प्रदान की गई।

1983-84 शैक्षिक सब अगस्त के मध्य से आरम्भ हुआ और आशा की जाती है कि यह नियत समय पर समाप्त होगा । विश्वविद्यालय परिसर में फिर से शिक्षा का सामान्य वातावरण लाया जा रहा है और छावावासी जीवन की कोटि में काफी सुधार हुआ है। हिंसा और अनुशासनहीनता की कुछ छोटी-मोटी घटनाएं हुई हैं परन्तु इनसे शैक्षिक कार्यक्रम में कोई रुकाबट नहीं आई हैं।

विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग द्वारा सुझाए गए परीक्षाग्रों में सुधार के न्यूनतम कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है । विश्वविद्यालय ग्रनुदान श्रायोग ने भूगोल, भौतिकी ग्रौर गणित विभागों को विशेष सहायता श्रेणी के अंतर्गत रखा है । नसों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नसिंग विद्यालय खोला गया है । पैट्रोलियम पाठ्यक्रमों को श्रारम्भ करने के लिए विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग ने एक योजना मंजूर की है । इतिहास विभाग ने फतेहपुर सीकरी के पास ग्रंतरंजिया खरा की खुदाई में सिक्रय भाग लिया। संगणक विज्ञान ग्रौर उर्दू सुल्लेखन पर नए पाठ्यक्रम ग्रारम्भ किए गए हैं। 1983–84 से स्कूल स्तर पर विश्वविद्यालय ने ‡ 2 स्तर ग्रारम्भ किए।

मेडिकल कालेज अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 350 से बढ़ाकर 500 कर दी गई। मेडिकल कालेज में स्थित मनोरोग अनुसंधान केंद्र और इम्यूनोलोजी केंद्र ने अपने कार्यों में महत्वपूर्ण उन्नति की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 500 लड़कों और 200 लड़कियों के लिए एक अतिरिक्त छालावास के निर्माण की स्वीकृति दी है। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने भारतीय मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार की समस्याओं पर एक सेमिनार का आयोजन किया। विश्व खाद्य व्यवस्था पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार और अखिल भारतीय भूगोल कांग्रेस का भी आयोजन कियागया।

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ग्रौर विश्वविद्यालय कोर्ट के संविधान का कार्य संशोधित अधिनियम 1981 की धाराग्रों के श्रनुसार लगभग पूरा कर लिया गया । तथापि, इन निकायों की बैठकें, संविधान की मान्यता पर याचिका दर्ज किए जाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई हैं।

वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय टीमों ने खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कीं। विश्वविद्यालय ने फुटबाल ग्रौर हाकी में उत्तर-क्षेत्रीय ग्रन्तर-विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप जीती।

कुछ संकायों में विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्न पिछले कुछ समय से समय-सारणी से पीछे चल रहा है । विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्न को नियमित करने तथा परीक्षाएं श्रायोजन करने के लिए प्रयत्न कर रहा है ।

प्रौद्योगिकी संस्थान के खनन इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी और मृतिक शिल्प इंजीनियरी विभागों और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विज्ञान संकाय के भौतिकी विभाग तथा जीव रसायन विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग से विशेष सहायता मिली है और श्रव इनका स्तर चुनिन्दा विभागों में हो गया है। प्रौद्योगिकी संस्थान के तीन विभागों को 5 वर्ष के लिए एक करोड़ रुपए से ग्रधिक राशि की सहायता दी गई है। इसके ग्रतिरिक्त, कई ग्रनुसंधान परियोजनाए भी स्वीकृति की गई हैं। संगणक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी गई हैं और इनके ग्रगले शैक्षिक सब से प्रारम्भ होने की सम्भावना है। जीव रसायन (ग्राई० एम० एस०), भौतिकी वनस्पति ग्रौर जीव विज्ञान विभागों को "सी०ग्रो०ग्राई० एस० टी०" कार्यक्रम के ग्रन्तगंत शामिल करने का विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय संग्रहालय भारत कला केंद्र को इसके विकास के लिए 16.70 लाख रु० की राशि दी गई है।

सांख्यिकी विभाग के तत्वावधान में जीव विज्ञान विभाग में डी॰ एन॰ ए॰ रिपेयर श्रीर कोमोसन एप्रिरेशन्स श्रीर सांख्यिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । बौद्ध एवं पालि विभाग द्वारा "पूर्व बोद्ध श्रीर महायणा" पर एक अखिल भारतीय सेमिनार आयोजित किया गया । इसका उद्घाटन 10 नवम्बर 1983 को परम पावन दलाई लामा द्वारा किया गया । 19 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 1983 तक भारत कला केंद्र द्वारा 16वां अखिल भारतीय संग्रहालय भिविर का आयोजन किया गया।

धातुकर्मीय इंजीनियरिंग विभाग के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रो० टी० आर० अनन्तारमण को टॉप स्वर्ण पदक प्रदान किया गया । इन समारोहों की 21वां राष्ट्रीय धातुकर्मीय दिवस और भारतीय धातु संस्थान की 37वीं वार्षिक तकनीकी बैठक और हल्की धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की

> जिन अनुसंधान ग्रध्यताओं को वित्तीय सहायता नहीं मिलती, उन्हें देश के किसी भी भाग में वर्ष में दो बार पुस्तकालय का दौरा करने के लिए सुविधा दी जाती है। 152 जरूरत मंद ग्रौर योग्य छात्रों को उपकुलपित की विवेकाधीन निधि से 11000 रु० की राशि स्वीकृत की गई।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखा गया तथा कृषि विज्ञान संस्थानों और स्नातकोत्तर प्रबन्ध अध्ययनों में दाखिले अखिल भारतीय स्तर पर किए गए।

समेक्ति ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों ने प्रशंसनीय कार्य करना जारी रखा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत समाज-विज्ञान संकाय भवन केन्द्रीय पुस्तकालय का विस्तार, 212 स्वीकृत स्थानों वाला छात्रों का छात्रावास तथा 50 स्थानों वाला लड़कियों का छात्रावास निर्माण के अन्तिम चरण पर हैं।

वर्ष 1983-84 के दौरान, विश्वविद्यालय तथा कालेजों के नियमित पाठ्यक्रमों में कुल नामांकन 88,922 था। इसके अलावा, गैर-कालेज महिला बोर्ड द्वारा 8240 छात्रों तथा पत्नाचार पाठयक्रम स्कूल में 14,248 छात्रों का नामांकन किया गया। इसके अतिरिक्त बाह्य छात्र सेल में 17114 छात्रों को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार वर्ष 1983-84 के दौरान, विश्वविद्यालय ने कुल 128,524 छात्रों का दाखिला किया है। पीएच॰डी॰ पाठ्यक्रमों के लिए 2,061 छात्रों तथा एम॰ फिल० पाठ्यक्रमों के लिए 616 छात्रों को दाखिला दिया गया।

वर्ष 1983 के दौरान, अध्यापन स्टाफ की कुल संख्या 626 थी जिसमें 111 प्रोफेसर, 273 रीडर, 228 लेक्चरार तथा 14 अनुसंधान एसोशिएट थे।

वर्षं 1983-84 के दौरान, फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा आधुनिक अरबी तथा फारसी में एक-वर्षीय उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए। व्यापार अर्थव्यवस्था का एक पृथक विभाग शुरू किया गया। विश्वविद्यालय ने स्लाविक अध्ययन में मेडम "लिअडमिला जिबकोवा" के नाम पर एक पीठ स्थापित करने का निर्णय किया। वर्ष के दौरान, भूटान के शेरवट्से कालेज को विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया गया।

विश्वविद्यालय ने, जनवरी 1984 में अपनी रजत जयन्ती मनाई।

1983-84 के दौरान, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़कर 690 हो गई। वर्ष के दौरान, 364 छात्रों को दाखिला दिया गया। इनमें 48 छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के तथा 4 शारीरिक रूप से विकलांग थे। कमजोर वर्गों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया तथा छात्रों के लिए संचार कौशल सम्बन्धी सुधार के लिए शिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया। 20 छात्रों को पीएच०डी० की डिग्नियां प्रदान की गई।

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षकों की संख्या 100 थी जिनमें 19 प्रोफेसर 36 रीडर तथा 44 लेक्चरार थे। संकाय सहयोगी अनुसंधान का कार्य जारी रखा तथा उनमें से कुछ शिक्षकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने 30 छात्रों के साथ निष्ठात संगणक प्रयोग पाठ्यकम आरम्भ किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के रसायन स्कूल को एक विशेष सहायता विभाग के रूप में पुनर्गंटित किया है।

नए विश्वविद्यालयं की अपेक्षाकृत, हैदराबाद विश्वविद्यालयं में अभी सभी भौतिक सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। इन भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था सन्तोष जनक है। वर्ष के दौरान, और अध्ययन कक्ष तथा शिक्षक छातावास भी बनाए गए। छातों के छातावास विज्ञान स्कूल (कस्पलेक्स) परिसर, पुस्तकालयं तथा प्रशासनिक भवनों के निर्माण का कार्य भी शी छ आएम्भ होने वाला है। नवम्बर 1983 के अन्त में छातों के आन्दोलन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालयं, 2 जनवरी, 1984 को दुबारा खुला। अब दिसम्बर में होने वाली सेमिस्टर परीक्षा जनवरी; 1984 में होगी।

अप्रैल-मई 1983 के दौरान, छात्र-आन्दोलन ने विश्वविद्यालय के सामान्य कार्य प्रणाली में रुकावट डाली। 12 मई 1983 को, विश्वविद्यालय को ग्रानिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया तथा विश्वविद्यालय 22 जुलाई, 1983 को द्वारा खोला गया। विश्वविद्यालय के बंद रहने के परिणामस्वरूप दाखिले की प्रक्रिया की स्थगित करना पड़ा। इसकी वजह से, जुलाई 1983 में नए दाखिले नहीं किए जा सके।

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

जबाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली वर्ष के दौरान, छात्रों की कुल संख्या 1541 थी।

1,478 छात्रों को डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत प्रदान किए गए जिनमें 69 पीएच०डी॰, 157 एम० किल० तथा 490 एम०ए०/एम०एससी० डिग्रियां शामिल थीं।

वर्ष के दौरान शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या 316 थी, जिनमें 68 प्रोफेसर, 97 ऐसोशियेट प्रोफेसर तथा 151 सहायक प्रोफेसर थे।

1983-84 के दौरान विश्वविद्यालय को संगणक प्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री आरंभ करने के लिए एक केन्द्र के रूप में स्वीकृति दी गई है।

"जैनेटिक इंजीनियरिंग" में अनुसंधान एकक की स्थापना के लिए पर्यावरण विज्ञान स्कूल का चयन किया गया है ।

बर्ष के दौरान, संकाय ने विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित 20 अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया ।

विश्वविद्यालय ने प्ररिसर में सामूहिक जीवन के विकास का प्रयास जारी रखा। विश्वविद्यालय में 30 खेल-कूद तथा सांस्कृतिक क्लब कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शी कार्यालय छात्रों को सहायता प्रदान कर रहा है।

उत्तर-पूर्वीय पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग 1983-84 के दौरान, विश्वविद्यालय में कुल 1175 छात्र थे जिनमें 1020 स्नातकोस्तर पाठ्यकर्मों में तथा 155 अनुसंधान कार्यक्रम में दाखिल थे।

शिलांग के प्रमुख परिसर में इस समय 16 उत्तर स्नातक विभाग ह जविक नागालैण्ड तथा मिजोरम परिसरों में 3 उत्तर स्नातक विभाग तथा प्रत्येक में 2-2 संबद्ध कालेज है। इसके आलावा, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम के 38 कालेज विश्व-विद्यालय से संबंध हैं।

विश्वविद्यालय ने शिक्षा की 10+2+3 पद्धति भी गुरू कर दी है। पाठ्यचर्या में कई प्रतिष्ठान पाठ्यक्रम तथा कई गैर-परम्परागत पाठ्यक्रम जैसे नए पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। भू-विज्ञान तथा मनोविज्ञान में भी नए पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं।

विश्वविद्यालय सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, क्षेत्रीय अध्ययनों, अनुसंधान परियोजनाओं तथा विभागीय सम्मेलनों के माध्यम से अध्ययन पाठ्यक्रमों में अन्तर-विषयक परियोजनाओं को बढ़ाबा देने के लिए अनवरत प्रयास कर रहा है।

विश्वविद्यालय ने नवम्बर, 1983 में हुए अपने दीक्षान्त समारोह में 22 पीएच०डी० डिग्री, 20 एम० फिल० डिग्री तथा 155 एम०ए०,एम०एससी०,एम०एड० डिग्री प्रदान की।

अप्रैल, 1983 में भारत के राष्ट्रपति तथा विश्वविद्यालय के विजिटर ने शिलांग में विश्वविद्यालय के भवनों की आधारशिला रखी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से संबंधित पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने तथा क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्य पित्रकाएं प्रकाशित करने हेतु प्रकाशन एकक की स्थापना की है। विश्वविद्यालय ने आकाशवाणी के जरिए एक खुला विश्वविद्यालय कार्यक्रम भी शुक्क किया है। पत्नाचार पाठ्यक्रमों के 1984 के आरम्भ में शुक्क हो जाने की सम्भावना है।

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 3253 थी। अध्यापकों की कुल संख्या 488 थी जिनमें 35 प्रोफेसर तथा 81 रीडर थे।

विश्व भारती की आचार्या श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 17 दिसम्बर, 1983 की हुए इसके 29वें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की।

विश्व भारती शांति निकेतन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद विश्वविद्यालय ने विशेष व्याख्यानों, सेमिनारों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जिसम भारत तथा विदेशों के प्रसिद्ध शिक्षाविदों तथा अध्येताओं ने भाग लिया। इनमें नंद लाल शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में कला भवन द्वारा आयोजित "आधुनिक संदर्भ में भारतीय कला" पर अखिल भारतीय सेमिनार उल्लेखनीय था। पल्ली समगाथना विभाग, शान्तिनिकेतन के ग्रामीण पुस्तकालय सेवा ने पहले की तरह राज्य सामाजिक शिक्षा निदेशालय तथा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के सहयोग से पुस्तकालय सेवाएं प्रदान की। विश्वविद्यालय के ग्रंथ विभाग (प्रकाशन विभाग) ने विभिन्न पुस्तक प्रदर्शनियों में भाग लिया।

## ग. विशिष्ट अनुसंधान संगठन

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना सन 1965 में वरिष्ठ विद्वानों को मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त आवासीय संस्था के रूप में की गई थी।

सरकार के इस निर्णय के अनुसरण में कि सस्थान को पुनर्गठित रूप में कार्य करना जारी रखना चाहिए, संस्थान के पुनर्गठन तथा पुनर्ग्य वस्था सम्बन्धी विवरणों की सिफारिश करने के लिए सितम्बर, 1980 में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1981 में प्रस्तुत की।

विशेषज्ञ सिमिति की सिफारिश के आधार पर तैयार की गई पुनर्गठन योजना स्वीकार कर ली गई है और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है। वर्ष 1983 के दौरान, संस्थान में केवल दोफैलोथे। भारतीयपुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से इलाहाबाद के निकट श्री गेवेशपुरा संस्थान में "रामायण स्थलों का पुरातत्व" नामक राष्ट्रीय पुरातत्व परियोजना पर कार्य जारी रहा।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना मार्च, 1977 में की गई थी तथापि, इस परिषद् को जुलाई, 1981 में हो सिक्य बनाया गया तथा इसका पुनर्गठन किया गया और प्रो० डी॰ पी॰ चटोपाध्याय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। परिषद् की स्थापना मुख्यतः समय-समय पर दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करने, दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को प्रायोजित अथवा सहायता करने के लिए तथा अनुसंधान में लगी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को वित्ताय सहायता देने, तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करने, अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलापों के समन्वय तथा ऐसे सभी उपाय करने जिन्हें दर्शन शास्त्र तथा सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए आवश्यक समझा जाए, के लिए की गई है।

वर्ष 1982-83 के दौरान, परिषद् ने एक राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, 2 सीनियर शिक्षावृत्ति, 5 साधारण शिक्षावृत्ति, तथा -5 जूनियर शिक्षावृत्ति प्रदान की । परिषद् ने निम्नलिखित पर 3 सेमिनार आयोजित किए (1) विश्व दर्शनशास्त्र के सन्दर्भ में भारतीय दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति; (2) भारतीय संस्कृति में सहनशीलता की भावना तथा भूमिका; और (3) समकालीन दर्शनशास्त्र की अभिवृत्तियां। परिषद् ने इन तीन सेमिनारों के अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा सेमिनारों, सम्मेलनों आदि के आयोजिन के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता दी। परिषद् ने 'दर्शनशास्त्र, विज्ञान तथा मूल्य' सारपर 20-25 आयु-वर्ग के युवा विद्वानों के लिए अखिल भारतीय निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की। परिषद् ने अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए याता अनुदानों, प्रकाशन अनुदानों तथा अनुदानों के रूप में संगठनों तथा व्यक्तियों की वित्तीय सहायता भी की। "फिलासफो आफ एजूकेशन फार वि कन्टेम्पोरेरी यूथ-लिंनग टू बी" पर एक प्रदर्शनी बटलर पैलेस, लखनऊ में आयोजित की गई।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् की स्थापना इतिहास के वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य की प्रोन्नति, ऐतिहासिक अनुसन्धान कार्यक्रमों को प्रायोजित करने तथा देश की राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक सम्पदा की सुव्यवस्थित सूचना देने के उद्देश्य से स्वायत संगठन के रूप में की गई थी। वर्ष के दौरान, पिछले वर्षों की तरह परिषद् के मुख्य कार्यकलाप थे: ऐतिहासिक अनुसन्धान की प्रोन्नति तथा सरलीकरण जिनमें उच्च अध्ययन की अखिल भारतीय संस्थाएं

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् सहायक अनुदान कार्यकम, स्रोत कार्यक्रम, विशेष परियोजनाओं का निष्पादन, सेमिनारों का आयोजन, पित्रकाओं/पुस्तकों का प्रकाशन/अनुसन्धान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आदि आलोच्य वर्ष के दौरान, परिषद् ने 14 अनुसन्धान परियोजनाएं, 75 शिक्षा-वृत्तियां तथा 54 अध्ययन एवं यावा/आकस्मिक अनुदान मंजूर किए । उपरोक्त के अतिरिक्त, 35 अनुसन्धान कार्य/शोध निबन्ध/पित्रकाएं आर्थिक सहायता के लिए मंजूर की गई तथा इतिहासकारों के 19 व्यावसायिक संगठनों को अनुदान मंजूर किए गए ताकि वे सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित कर सकें ।परिषद् द्वारा दो सेमिनार—एक श्रीनगर में तथा दूसरा मणिपुर में, प्रायोजित किए गए । परिषद् ने टोक्यों में हुए अन्तर्राष्ट्रीय मानव विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9 इतिहासकारों को भेजा । इसके अतिरिक्त, 5 अध्येताओं को उनके अनुसन्धान कार्यौ/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों के सम्बन्ध में विदेशों के भ्रमण के लिए अनुदान मंजूर किए गए।

इस योजना का उद्देश्य कुछ ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देना है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा परम्परागत पद्धित से भिन्न शिक्षा कार्य-क्रम प्रदान कर रहे हैं। यह योजना कुछेक ऐसे संगठनों की सहायता करती है जो विश्वविद्यालय पद्धित में नहीं हैं तथा जो अपने रखरखाव तथा विकास के लिए धन नहीं जुटा सकते यद्यपि, उनमें से कुछेक तो ग्रामीण समुदाय की विशेष रुचि के बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम अथवा नए नए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय, पांच संस्थाएं अर्थात् श्री अरिवन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी; तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे; लोक भारतो, सनोसरा; कन्या गुक्कुल महाविद्यालय, देहराद्न; तथा लास्ट स्क्ल ओरिवल इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रही है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् की स्थापना 1969 में, देश में सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान को प्रोत्साहित तथा समन्वित करने के लिए की गई थी। परिषद् द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों को आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रखा गया।

अक्तूबर, 1983 तक 42 नई अनुसन्धान परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। इसी अवधि के दौरान परिषद् को पहले से मंजूर की गईं 37 परियोजनाओं के सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट प्राप्त हुई । नवम्बर, 1983 तक, परिषद् ने विभिन्न मिक्षावृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 94 नए पुरस्कार तथा 39 आकस्मिक अनुदान भी मंजूर किए। पहले से प्रदान की गईं 24 शिक्षावृत्तियों से सम्बन्धित पूरी रिपोर्ट प्राप्त हुईं। परिषद् ने उद्यमी तथा उत्तर-पूर्व भारत दो अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता देना जारी रखा। परिषद् ने 29 सेमिनारों/कार्यक्रालाओं/सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

वर्ष के दौरान, परिषद् ने सामाणिक विज्ञान क्षेत्र के 17 अनुसन्धान संस्थानों को सहायता देना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, परिषद् ने 6 क्षेत्रीय केन्द्रों को सहायता देना जारी रखा। 14 व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई तथा 11 संगठनों को परिषद् से वृत्तिदान के रूप में अनुदान प्राप्त हुए।

परिषद् के प्रलेखन कार्यक्रमों से, कुछेक विदेशियों सिहत सारे भारत के लगभग 8000 अध्येताओं ने पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग किया । 170 शोध निबन्धों तथा 105 अनुसन्धान रिपोटों सिहत 950 प्रकाशन प्राप्त किए गए । पितकाओं के लगभग 3700 अंक विनिमय/भेंट/चन्दा के रूप में प्राप्त किए गए । विभिन्न विश्वविद्यालयों के 250 पीएच० डी० छात्रों को अनुसन्धान सामग्री एकल करने हेतु पुस्तकालयों का भ्रमण करने के लिए अध्ययन अनुदान दिए गए। तेरह संगठनों को उनके पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता दी गई । प्रलेखन केन्द्र ने यूनेस्को क्षेत्रीय सामाजिक विज्ञान सलाहकार, बैंकाक, को उनके कार्यालय में प्रलेखन केन्द्र आयोजित करने के लिए परामर्शी सेवाए प्रदान की । यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के अनुरोध पर एशिया तथा प्रशान्त के लिए सामाजिक विज्ञान में सूचना पद्धित से सम्बन्धित एक क्षेत्रीययोजना भी तैयार की गई।

क्षेत्र अध्ययन ग्रन्थ सूची परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसन्धान सामग्री एकत करने का कार्य गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तिमलनाडु और बिहार में पूरा कियागया। गुजराती भाषा में सामग्री का ग्रन्थ सूची का कार्य पूराकर लिया गया है।

पितकाओं के पहले. से चल रहे सूचीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 अतिरिक्त समाज विज्ञान पित्रकाएं पूरी की गई।

आंकड़े अधिग्रहण कार्यक्रम के अन्तर्गत, परिषद् के आंकड़ा अभिलेखागार ने मशीनी सुपाठ्य रूप में 10 आंकड़े सेट अधिग्रहण किए। 1951 से देश के विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों द्वारा तैयार की गई आंकड़ों की सूची तैयार की जा रही है। 42 अध्येताओं ने मार्गदर्शन तथा परामर्शी सेवाओं के अन्तर्गत ग्रांकड़ा प्रक्रिया सुविधाओं का लाभ उठाया।

परिषद् ने वर्ष के दौरान, 4 प्रकाशन निकाले । इसने देश में आयोजित कई पुस्तक मेलों में अपने प्रकाशन प्रदिश्चित किए। वर्ष के दौरान परिषद् ने 5 डाक्टोरल शोध-प्रबन्धों के प्रकाशन में सहायता दी । विभिन्न विषयों में जैसे कि सार्वजनिक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान तथा भूगोल में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् के 8 अंक प्रकाशित किए गए हैं तथा यार्च, 1984 तक 8 और अंकों के निकाले जाने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त, परिषद् द्वारा 8 पितकाओं को विज्ञीय सहायता दी गई।

डाक्टोरल कोध प्रबन्ध तथा अनुसन्धान कार्य/दस्तावेजों के लिए प्रकाशन अनुदानों की संशोधित योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान दो अध्येताओं को अनुदान मंजूर किए गए।

17 सामाजिक विज्ञान विषयों के 7531 समाज विज्ञानियों से सम्बन्धित सूचना देने वाला भारत में समाज विज्ञानियों का राष्ट्रीय रिजस्टर प्रकाशित हो गया है। जिन समाज विज्ञानियों के नाम पहले खण्ड में शामिल नहीं हो सके, उनका संकलन किया जा रहा है।

वर्ष के दीरान परिषद् ने भारत के बाहर के संगठनों और सामाजिक अनुसन्धान संस्थानों के साथ सम्पर्क, विनिमय सहयोग बनाए रखा व उनका विकास किया। भारत-फांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान तीन भारतीय विद्वानों ने फ्रांस का दौरा किया । एक विद्वान ने भारत-चेकोस्लोवाकिया कार्यक्रम के अन्तर्गत चेकोस्लोवाकिया का दौराकिया। परिषद् की सहायता से अंतर्रीष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने और आंकड़े एकत करने के लिए तीस भारतीय विद्वानों ने विभिन्न देशों का दौरा किया। भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत मद्रास में "राज्य की प्रकृति और विकासशील देशों में इसकी पद्धति" के सम्बन्ध में एक संगोष्ठी 6 से 10 अप्रैल. 1983 तक मद्रास विकास अध्ययन संस्थान के साथ संयुक्त रूप में आयोजित की गई। विकास के विकल्पों के सम्बन्ध में भारत--उच्च कार्यक्रम का प्रथम चरण, जिसमें 13 भारतीय और उच्च परियोजनाएं शामिल थीं, पूरा किया गया और वर्ष के दौरान उसका मूल्यांकन किया गया। दूसरे चरण के लिए कार्य की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । ''यूरोप में कल्याणकारी राज्य : उद्भव कठिनाइया और वर्तमान प्रवृत्तियां" विषय से सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, हेग में "इडपेड" के तत्वावधान में 13 से 15 जून, 1983 तक आयोजित किया गया जिसके लिए परिषद ने एक 4-सदस्यीय शिष्टमण्डल भेजा । वर्ष के दौरान वेनुगुला में हुए अवधारणाओं और शब्दावली सम्बन्धी विश्लेषण से सम्बन्धित आयोग की बैठक में तथा कोलम्बो में आयोजित सामाजिक विज्ञान संगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के छठे महासम्मेलन में परिषद् का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रतिनिधि भेजे गए।

पिछले वर्ष भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा चीन वे दौरे के बदले में चीन से एक 14 सदस्यीय समाज विज्ञानियों के दल ने जनवरी, 1984 में भारत का बौरा विज्या।

# (घ) द्विपक्षीय/विदेशी सहयोग कार्यक्रम

वर्ष 1983-84 के दौरान संस्थान ने, मानविकी में अनुसन्धान करने, भारतीय भाषा सीखने और निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में 11 कनाडाई विद्वानों को अधि-छातवृह्तियां प्रदान कीं। संस्थान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और जामिया मिलिया इस्लामिया के सहयोग से मई, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक सप्ताह की कार्यशाला में भाग लेने के लिए कनाडाई छात्रों को याता अनुदान दिया। संस्थान द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में दिसम्बर, 1983 में आयोजित किए जा रहे—कानाडाई इतिहास से सम्बन्धित सेमिनार में भाग लेने के लिए चार और कनाडाई छात्रों को याता अनुदान प्रदान किया गया। कनाडा अध्ययन विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए भारत का दौरा करने के वास्ते दोरन्दो विश्वविद्यालय में अर्थगास्त्र के एक प्रोफेसर को भी याता अनुदान दिया गया। संस्थान द्वारा अपने समाज विज्ञान और मानविकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कनाडा का दौरा करने के लिए दो भारतीय विद्वानों को चुना गया।

रूसी भाषा और साहित्य पढ़ाने के लिए 39 रूसी अध्यापकों को विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में तैनात किया गया।

औषिध विधि, इंजीनियरी, वस्त्र उद्योग, वास्तुकला, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अध्ययन/इन्टर्निशिप के लिए सात अध्येता भारत आए ।

यह संस्थान भारतीय संस्कृति ग्रीर सभ्यता के अध्ययन में रुचि रखने वाले अमरीकी कालेजों ग्रीर विश्वविद्यालयों के सहयोग से स्थापित एक सहकारी संगठन है। संस्थान ने सन् 1962 से भारत में अपना कार्य आरम्भ किया। संस्थान ने विज्ञानों, मानविकी आदि में अनुसंघान करने के लिए शैक्षिक वर्ष 1983-84 के दौरान 125 छात्रों को अधिछात्रवृत्तियां संकाय/जूनियर/ तदर्थ अल्पकालीन ग्रीर भाषा द्वारा प्रदान कीं।

प्रतिष्ठान कार्यक्रम के अन्तर्गत डाक्टोरल ग्रीर उत्तर डाक्टोरल अनुसंधान कार्य करने ग्रीर भारतीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेंसर की हैसियत से कार्य करने के लिए 1982-83 के दौरान 55 अमरीकी विद्वान/छात्र भारत आए। इसी प्रकार, अमरीका जाने वास्ते 48 भारतीय छात्रों को व्याख्यान/अनुसंधान ग्रीर छात्र अधिछात्ववृत्ति प्रदान की गई।

भारत में शैक्षिक जीवन और संस्कृति के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अल्प अवधि के वास्ते 60 शिक्षाविदों के चार दल जिसमें अमरीका के प्रोफेसर, अध्यापक, शैक्षिक प्रशासक शामिल थे, भारत आए। उनके कार्यकर्मों का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया गया।

अमरीकी अध्ययन अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद भारतीय विद्वानों ग्रीर छातों को अमरीकी अध्ययनों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। केन्द्र को, पड़ोसी एशियाई देशों के विद्वानों को भी बुलाने ग्रीर केन्द्र में इन सुविधाग्रों का स्वयं लाभ उठाने की भी अनुमित दे दी गई है बगर्ते कि भारतीय रुपयों में पड़ी अमरीकी रुपया निधि का इस प्रयोजन के लिए उपभोग न किया जाए।

अपनी स्रोर से या अपने विश्वविद्यालय से अनुदान के आधार पर डाक्टोरल स्रौर उत्तर डाक्टोरल अनुसंधान कार्य करने के लिए विभिन्न देशों से 45 विदेशी छात्नों के आवेदन प्राप्त हुए ।

शास्त्री भारत-कनाडा स्थान, नई दिल्ली

भारत सोवियत रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

भारत में बर्कली व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम

भारतीय अध्ययन का अमरीकी संस्थान, नई दिल्ली

भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान, नई दिस्ली

अमरोको अध्ययन अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद

अनुसंधान के लिए विदेशी छात्नों का अ भारत दौरा विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमानों में

संशोधन

डा० जाकिर हुसैन कालेज, दिल्ली

जामिया मिलिया इस्लामिया

भारतीय विश्वविद्यालयः संघ

#### (ड) अन्य कार्यकलाप

विख्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने के एक भाग के रूप में केन्द्रीय रारकार, प्रतकाध्यक्षों श्रीर शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के वेतनमानों को भी संशोधित करने के लिए सहमत हो गई है। तथापि, इन वर्गी के कर्मचारियों के लिए 1-1-1973 से अनुमोदित संशोधित वेतनमान, अध्यापकों के लिए अनुमोदित वेतनमानों से भिन्न थे। इस सम्बन्ध में निरन्तर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों ग्रीर कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों/अनुदेशकों के वेतनमानों पर पूर्नीवचार किया जाना चाहिए श्रौर उन्हें अध्यापकों के समतुल्य किया जाना चाहिए । तदन्सार केन्द्रीय सरकार ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय पर पुनर्विचार किया ग्रौर पुस्तकाध्यक्षों/शारी रिक शिक्षा निदेशकों/ग्रनुदेशकों के वेतनमानों को 1 अप्रैल, 1980 से बढ़ाने के लिए सहमत हो गई। यह निर्णय सभी राज्य सरकारों को दिसम्बर, 1982 में प्रेषित कर दिया गया था। राज्य सरकारों कों, वेतनमान वढ़ाने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के 80 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता की भी पेशकश की गई थी, जो 1-4-80 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए उप-लब्ध होगी। इस निर्णय के अनुपालन में अब तक पंजाब, तमिलनाडु कर्नाटक ग्रीर गुजरात की राज्य सरकारों ने वेतनमानों को वढ़ाने के बारे में सहमति व्यक्त की है। इसी बीच कुछ राज्य सरकारों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता के बकाया दावों को भी केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है।

सरकार ने दिल्ली कालेज के अनुरक्षण और प्रबन्ध का दायित्व संभालने के लिए सन् 1973 में डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास की स्थापना की थी, जिसके साथ स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन का घनिष्ट सम्बन्ध था। इसका उद्देश्य कालेज को डा० जाकिर हुसैन के एक स्मारक के रूप में विकसित करने का है। न्यास द्वारा कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित एक प्रमुख कार्यक्रम यह है कि कालेज को वर्तमान स्थान से हटाकर नए स्थान पर ले जाया जाए। जहां कालेज का और विकास करना संभव है, कालेज के भवन निर्माण के प्रथम चरण की योजना और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। निर्माण कार्य के० लो० नि० वि० को सौंप दिया गया है। निर्माण कार्य अगरम्भ हो चुका है।

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था है। इसे अपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान प्राप्त होता है। जहां तक इसके गैर-विश्वविद्यालय खण्ड का सम्बन्ध है, इसे भारत सरकार से अनुदान मिलता है। इस संस्थान के गैर-उच्चतर शिक्षा खण्डों को हाल में सुदृढ़ किया गया है। संस्थान को वर्ष्ण्य मध्यमिक स्कूल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमित दे दी गई है। जामिया को वाणिज्य और इंजीनियरी विषयों के अन्तर्गत सीनियर माध्यमिक स्कूलों के +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमित प्रदान कर दी गई है। वाणिज्य विषय पहले ही शुरू कर दिया गया है ग्रीर इंजीनियरी शैक्षिक वर्ष 1984 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। सिविल इंजीनियरी के ग्राक्तालिक डिग्नी पाठ्यक्रमों को नियमित कर दिया गया है। मिडिल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यान भवनों के विस्तार की मंजूरी भी दे दी गई है। शौद्योगिकी विभाग के लिए एक नये भवन के निर्माण की भी मंजूरी दी जा चुकी है। इंजीनियरी के विद्यान डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सुदढ़ करना भी भाव लिया गया है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारतीय विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन है।
यह संघ विश्वविद्यालयों को अपनी सामान्य समस्याम्रों पर विचार विमर्श करने और
उनका समाधान निकालने के लिए एक मंच बन गया है ग्रीर इस प्रकार, यह बहुत उपयोगी
कार्य कर रहा है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा इसके अनुरक्षण के लिए
प्रति वर्ष एक सांकेतिक अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इसके कार्यालय

में एक कोर अनुसंधान संसाधन सैल के विक्त पोषण की भी मंजूरी दी है। यह सैल विण्व-विद्यालयों के सामान्य हितों के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा। सरकार ने इसके भवन के लिए वित्तीय सहायता भी दी है।

अप्रैल 1983 में इस संगठन के सदस्यों की संख्या 131 थीं। इस वर्ष आठ नए विश्व-विद्यालय इस संगठन के अस्थायी सदस्य बने हैं। इस संगठन ने पहली बार "कृषि शिक्षा पुस्तिका" प्रकाशित की है। वर्ष के दौरान, आठ अनुसंधान परियोजनाग्रों का जांच कार्य पूरा किया गया। ग्रंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर स्तर पर कवक विज्ञान, कृषि विज्ञान ग्रौर सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक प्रकाशित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न, विश्वविद्यालयों, कालेजों ग्रौर संस्थाग्रों में कार्यशालाएं ग्रौर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम परीक्षा सुधार, प्रश्न बैंक, आन्तरिक मूल्यांकन ग्रौर प्रश्न पत्न बनाने आदि के क्षेत्रों से संबंधित थे। मद्रास विश्वविद्यालय में "उच्च शिक्षा की समकालीन शिक्षण पद्धतियां ग्रौर प्रौद्योगिकियां" विषय पर एक राष्ट्रीर सेमिनार भी आयोजित किया गया।

1966 में पंजाब राज्य में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत एक अन्तरराज्यीय निगमित निकाय घोषित किया गया। इस विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस समय पंजाब सरकार ग्रीर संघशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ की सरकारों द्वारा 40:60 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के विकासात्मक व्यय का काफी ग्रंश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर किए गये अनुदानों से पूरा किया जाता है। इन अनुदानों के बराबर की राशि तथा विकास कार्यक्रमों का व्यय आयोग से अनुदान के रूप में नहीं मिलता, इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्वीकृत विश्वविद्यालय की वार्षिक ऋणराशि से पूरा किया जाता है। 1983–84 के दौरान, इसके लिए इस विश्वविद्यालय को 25 लाख रूप का ऋण मंजूर किया गया।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरिशप योजना प्रख्यात शिक्षाविदों और विद्वानों को उनके संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान के लिए दिए गये योगदान को मान्यता देने हेतु 1949 में शुरू की गई थी। 1965 से 1981 के बीच, राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कोई नियुक्ति नहीं की गई। 1981 में डा० सलीम अली जो एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक हैं और डा०टी० एम० पी० महादेवन जो एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, को राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। प्रोफेसर महादेवन की मृत्यु हो जाने के कारण अब केवल एक ही राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं। एक और राष्ट्रीय प्रोफेसर की नियुक्त

भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के क्षेतों में कार्यरत संगठनों को सम्मेलनों और सेमिनारों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता देने की एक नई योजना छठी योजना में तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को जो शिक्षण अनुसंधान अथवा विद्वत्ता पूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं, के बीच सम्प्रेषण को बेहतर बनाना और उनको एक दूसरे के करीव आने, विचारों का आदान-प्रदान करने, नए-नए कार्यक्रमों पर चर्चा करने, नई खोजों की जानकारी लेने और अपने ज्ञान को समृद्ध बनाने के अवसर प्रदान करना है। 1983—84 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत दस संगठनों को वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कत्याण समिति द्वारा इसकी 42वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, यह सैन जनवरी, 1977 में स्थापित किया गया था। यह कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों की आरक्षण नीति के पुनरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त और संसद को आरक्षण सम्बन्धी जानकारी देने के लिए एक सम्पर्क एकक के रूप में भी कार्य करता है। इसके द्वारा कालेजों और विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षकों, छातों और कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है उन पर प्राधिकारियों से लिखा-पढ़ी भी की जाती है।

पंजाब, विश्वविद्यालय, चण्डोगढ़

राष्ट्रीय अनुसन्धान, प्रोफेसरशिप स्कीम

व्यावसाधिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना

अनुसूचित जाति/ जनजाति विशेष सैल वर्ष के दौरान, एकक ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच से सम्बन्धित प्रमुख कार्य किया । यह कार्य (सात्वीं लोक सभा की) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के निर्देशों के अनुसार किया गया । समिति द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से एकत करके संकलन के पश्चात् समिति को प्रस्तुत की गई। समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और जिन सिफारिशों को मंत्रालय ने स्वीकार किया उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वयन कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, एकक ने विश्वविद्यालय शिक्षा में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण नीति विषयक पत्नों पर कार्यवाही करना जारी रखा। एकक को वर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों से 45 प्रतिवेदन शिकायतें प्राप्त हुई इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपचारी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालय को लिखा गया।

# तकनीकी शिक्षा

देश की तकनीकी शिक्षा पद्धति का लक्ष्य, प्रथंव्यवस्था की प्रोद्योगिकीय प्रावश्यकतायों को अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों आधारों पर पूरा करना है। अतः आर्थिक प्रायोजना में तकनीकी शिक्षा के विकास को उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र माना जाता है। राष्ट्र की तात्कालिक आवश्यकताय्रों को पूरा करने के लिये तकनीकी शिक्षा की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ पहलुयों पर विशेष वल दिया जाता है। छठी योजना अवधि में निम्नलिखित पर विशेष वल दिया जायेगा: (क) विद्यमान सुविधाय्रों का अधिकतम उपयोग, (ख) समेकन (ग) उन क्षतों में सुविधाय्रों का विस्तार जहां इनकी कमी हैं, (घ) देश के विकास के लिये अनिवार्य प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण (इ) शिक्षा की कोटि तथा स्तर में सुधार तथा (च) देश की सामाजार्थिक प्रगति के लिये एक साधन के रूप में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को विकसित तथा प्रयुक्त करने के राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाना। तकनीकी शिक्षा की सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। समेकन, ग्राधुनिकीकरण, कोटि तथा स्तरों में सुधार, अपेक्षित क्षेत्रों में सुविधाय्रों को सुदृढ़ करने तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अवस्थापना तैयार करने पर बल दिया जाना जारी रहेगा, परन्तु योजना का वास्तविक लक्ष्य इस विषय के अध्ययन के पश्चात् ही प्राप्त किया जा सकेगा।

छ्ठी योजना के पहले वर्षों में आरंभ की गई योजनाओं तथा पहले से चल रही योजनाम्रों के म्रतिरिक्त म्रालोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई योजनायें म्रारंभ की गई हैं।

1978 में हुई श्रिष्ठल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना पद्धित योजना को भारत सरकार द्वारा श्रन्तिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना पद्धित का उद्देश्य है सतत् श्राधार पर अद्यतन तथा अर्थपूर्ण जनशक्ति सूचना प्रदान करना तािक सम्बन्धित प्राधिकारी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास क्षेत्रों का अनुमान लगा सकें तथा फलस्वरूप उपयुक्त रेखाओं पर तकनीकी जनशक्ति विकास की योजना बनाई जा सके। यह पद्धित राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक विकास योजनायें तैयार करने के सम्बन्ध में जनशक्ति सूचना संग्रह, भण्डारण, अद्यतन बनाने, सुधार करने के साथ-साथ कई प्रकार से सहायता करेगी। इस योजना में प्रायोगिक जन शक्ति अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली में एक लीड केन्द्र तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की चुनिन्दा संस्थाओं में 17 ग्रंथिल केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है।

जनशक्ति सूचना पढ़ित की स्थापना के लिये भारत सरकार की मंजूरी के परिणामस्वरूप, लीड केन्द्र तथा 14 ग्रन्थिल केन्द्रों को तदर्थ अनुदान जारी किये गये हैं ताकि वे प्रस्तावित पद्धित के लिये स्टाफ नियुक्त कर सकें। इस पद्धित को यथाशीध्र अमल में लाने के लिये लीड केन्द्र, ग्रन्थिल केन्द्रों तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

भारत में तकनीकी शिक्षा पद्धित की कोटि तथा स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से कोटि सुधार कार्यक्रम 1970-71 में शुरू किया गया था। इस योजना में तकनीकी संस्थाओं में सकाय विकास और पाठ्यचर्या विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। कोटि सुधार कार्यक्रम में निम्निलिखित योजनायें शामिल हैं:--

- (i) संकाय, विकास
  - (क) दो वर्षीय एम० टेक० कार्यक्रम; तीन वर्षीय डाक्टोरल कार्यक्रम;

राष्ट्रीय जन शक्ति सूचना पद्धति

कोटि सुधार कार्यक्रम

- (ख) कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों में श्रत्पकालिक कार्यक्रम;
- (ग) भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से ग्रीष्म संस्थान कार्यक्रम; ग्रीर
- (ii) पाठ्यचर्या विकास जिसमें गैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण ग्रौर प्रयोगशाला विकास शामिल है।

एम० टेक० और डाक्टोरल कार्यक्रम पांच प्रौद्योगिकी संस्थानों, रुड़की विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कुछेक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, इंजीनियरी कालेजों, इंजीनियरी कालेज, गुण्डी तथा जावनपुर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं। अरुप अवधि पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यक्रम विभिन्न चुनिन्दा केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकों संस्थान, रुड़की विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद शामिल हैं। अरुपकालिक उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, मजालय के क्षेत्रीय कार्यक्रमों द्वारा आयोजित किया जाता है। इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों के अध्यापकों के लिये ग्रीष्म तथा शरद स्कूल तथा अरुपकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन भी भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से किया जाता है।

1970-71 से 1981-82 तक की स्रविध के दौरान, लगभग 730 श्रद्यापकों को एम० टेक० तथा 800 ग्रद्ध्यापकों को पी० एच० डी० पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षित किया गया। डिग्री स्तर पर कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों द्वारा लगभग 500 ग्रत्पकालिक पाठ्यक्रम श्रायोजित किये गये जिनमें 7,500 श्रद्ध्यापकों ने भाग लिया। डिप्लोमा स्तर पर लगभग 1000 पाठ्यक्रम श्रायोजित कियें गये जिनमें लगभग 17,000 श्रद्ध्यापकों ने भाग लिया। उद्योगों में श्रत्पकालिक कार्यक्रम के श्रन्तर्गत, डिग्री स्तर पर 1,525 श्रद्ध्यापक तथा डिप्लोमा स्तर पर 3,500 ग्रद्ध्यापक लाभान्वित हुए। इसके श्रतिरिक्त, भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी द्वारा 800 ग्रीष्म/शरद स्कूलों का श्रायोजन किया गया जिनमें 16,500 ग्रद्ध्यापकों ने भाग लिया।

1983-84 में पिछ्ले वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के अलावा 95 नये अध्यापकों को एम० टेक० और 110 अध्यापकों को पी० एच० डी० का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था। ग्रीष्म स्कूल कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1,500 अध्यापकों के लाभान्वित होने की ग्राणा थी। कोटि सुधार केन्द्रों में 14 दलों द्वारा पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उद्योग सम्बन्धी अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1,400 डिग्री/डिप्लोमाधारी अध्यापकों को उद्योग प्रशिक्षण दिये जाने की आशा है।

वर्ष 1976-77 में ग्रारम्भ की गई इस योजना के ग्रन्तगंत तकनीकी शिक्षा की कोटि ग्रीर स्तरों में सुधार के लिये संगत तथा महत्वपूर्ण निर्धारित परियोजनाग्रों के विकास के लिये चुनिन्दा 12 इंजीनियरी कालेजों तथा 22 पाल्टिक्निकों को विशेष सीधी केन्द्रीय सहायता वर्ष 1983-84 में भी जारी रही। डिग्री तथा डिप्लोमा दोनों स्तरों को तकनीकी संस्थाग्रों ग्रीर उचित क्षेत्रों का पता लगाने के लिये गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने इस योजना के ग्रन्तगंत सहायता प्रदान करने हेतु 17 इंजीनियरी कालेजों तथा 29 पालिटेक्निकों को चुना।

यह योजना वर्ष 1978-79 में ग्रारम्भ की गई थी जिसके ग्रन्तर्गत 36 पालिटेक्निकों को सामुदािक पालिटेक्निकों के रूप में विकसित करने के लिये चुना गया था। इंजीनियरी ग्रौर प्रौद्योगिकी को विभिन्न शाखाग्रों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के ग्रातिरक्त, ये पोलिटेक्निक पार्यावरण के श्रनुसार भी कार्य करते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के रभागान्तरण को वहाया देने के लिये मुख्य केन्द्र के रूप में भी। यह योजना ग्रालोच्य वर्ष के दौरान जारी रही तथा ग्रावश्यक वित्तीय राहायता प्रदान की गई। ग्रानुमोदित मानदण्डों के ग्रनुसार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये वर्ष 1982-83 में 43.36 लाख रु० के ग्रनुसान जारी किये गये।

सीधी केन्द्रीय सहायता

सामुदायिक पोलिटेकनिक उन्च तकनीशियन पाठ्यक्रम

स्रिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिश पर वर्ष 1981-82 से उच्च तकनीशियन पाठ्यकम की एक योजना ग्रारम्भ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपलोगाधारियों को उन्नति के सनसर प्रदान करना तथा उच्च स्तर पर उच्चतर पाठ्यकम प्रदान करना भी है ताकि तकनीशियन ग्रपने-ग्रपने व्यवसाय में व्यवसायिक रूप में उन्नति कर सकें। शुरू शुरू में, यह योजना निम्नलिखित केन्द्रों में कार्यन्तित की जा रही है।

- (i) वाई० एम० सी० ए० इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद
- (ii) सी॰ एम॰ कोठारी प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
- (iii) भगुभाई मफतलाल पालिटेक्निक, बम्बई
- (iv) इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।

ग्रालोच्य वर्ष के दौरान, इस योजना ने ग्रच्छी प्रगति की । कुछेक चुनिन्दा संस्थाग्रों के ग्रनुभव के ग्राधार पर इस महत्वपूर्ण कार्य को ग्रारम्भं करने के लिये कुछ ग्रौर संस्थानों को चुनने का प्रस्ताव है।

1981-82 में घ्रारम्भ की गई संस्थागत तंत्र योजना 1983-84 के दौरान कारगर ढंग से जारी रही। प्रयोगशाला विकास तथा संकाय विनियम कार्यक्रम के क्षेत्रों में भारतीय प्रौ-द्योगिकी संस्थान तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के बीच सहयोग जारी रहा। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के घ्रतिरिक्त, राज्य इंजीनियरी कालेजों/राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पता लगाए गए निजी स्वायत्त इंजीनियरी कालेजों को भी वित्तीय सहायता दी गई। वर्ष 1981-82 दौरान, 25 प्रयोगशालाग्रों के लिए संस्वीकृत 62. 50 लाख रु० के मुकाबले में वर्ष 1982-83 के दौरान 32 प्रयोगशालाग्रों के उन्नयन के लिए 80 लाख रु० की राशि संस्वीकृत की गई।

1983-84 के दौरान, 80 लाख रुपये की बजट व्यवस्था का उपयोग वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समग्र रूप से किया जाएगा।

यह योजना कमी वाले क्षेत्रों में सुविधाश्रों को सुवृढ़ बनाने तथा उनके विस्तार के लिए वर्ष 1981-82 में बनाई गई थी। योजना का प्रमुख उद्देश्य था संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रानिक श्रनुरक्षण इंजीनियरी, डिजाइन, उत्पादन विकास तथा जीव-विज्ञान तथा प्रबन्ध विज्ञान श्रादि क्षेत्रों में सुधार लाना। 1982-83 के दौरान, 29 परियोजनाग्रों के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों/शौद्योगिकीय विश्वविद्यालयों तथा सरकारी/निजी इंजीनियरी कालेजों को 280 लाख रु का सहायक श्रनुदान दिया गया। 1983-84 के लिए 220 लाख रु की बजट व्यवस्था है जिसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समग्र रूप से उपयोग कर लिए जाने की श्राशा है।

रिपोर्ट लिखते समय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों सहित 26 संस्थानों को 187.50 लाख़ रु० के अनुदान पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं।

यह योजना 1981 में घ्रारम्भ की गई थी तथा वर्ष 1983—84 में भी जारी रही। इस योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी के नए-नए क्षेत्रों में अनुसन्धान तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के सृजन तथा विकास के लिए 100% ग्राधार पर सहायक श्रनुदान दिए जाते हैं जो देश के विकास तथा प्रोन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें माइकोप्रोसेसर का उपयोग, दूरस्थ ज्ञान (रिमोट सेंसिंग) लेसर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण इंजीनियरी, ऊर्जा विज्ञान, तथा जल संसाधन प्रबन्ध शामिल है। इन क्षेत्रों में सुविधायों के निर्माण तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने से देश के विकास की गति को तेज करने में बहुत सहायता मिलेगी। 1982—83 के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा अन्य प्रौद्योगिकीय संस्थानों सहित 35 संस्थानों को 384. 50 लाख रुपये के सहायक अनुदान दिए गए। 1983—84 के दौरान, 350 लाख रुपये की वजट व्यवस्था की गई है परन्तु ग्राज तक मंजूर की गई परियोजनाओं में 380 लाख रुपये शामिल है। 23 इंजीनियरी कालेजों को 261 लाख रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके है तथा वित्तीय वर्ष के अन्दर ही सभी स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अनुदान जारी किए जाएंगे बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

संस्थागत तन्त्र-योजना

कमी वाले क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार

नए-नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण इंजीनियरी प्रयोगशासाओं तथा कार्यशासाओं का आधुनिकीकरण

तैयार की जा रही अन्य नई योजनाएं

प्रशिक्षुपा प्रशिक्षण कार्यक्रम

शंक्षिक परामशंदाता भारत लिमिटेड यह योजना 1981-82 में ग्रारम्भ की गई थी तथा रान्दर्भाधीन वर्ष के दौरान भी जारी रही। योजना में उद्योग तथा पाठ्येतर परिवर्तनों में बदलती हुई परिस्थितियों की जरूरतों को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। अधिक संगत तथा लाभदायक उपकरणों से प्रयोगशालाओं को ग्राधुनिक बनाया जा रहा है। इस योजना से रिश्वि में गुधार होंगे भी ग्राशा है। 1982-83 के दौरान विभिन्न इंजीनियरी कालेजों तथा निजी स्वायत्त इंजीनियरी कालेजों के 24 प्रयोगशालाओं के ग्राधुनिकीकरण के लिए 120 लाख रुपये का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया। 1983-84 के दौरान 150 लाख रुपये की निधियों की व्यवस्था की गई है जिनमें से 125 लाख रुपये 21 संस्थानों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं। अन्य 23 प्रयोगशालाओं के प्रस्तावों को ग्रन्तिम रूप दे दिया गया है तथा इस वर्ष के दौरान इन सभी को ग्रनुदान जारी कर दिए जायेंगे यदि बजट पुनर्विनियोजन के द्वारा ग्रितिस्त निधियों के उपलब्ध त होने के मामले में, बजट में उपलब्ध 150 लाख रुपये की शेष राशि का समग्र रूप से उपयोग किया जाएगा।

कुछेक ग्रन्य महत्वपूर्ण योजनाग्नों पर, जिन्हें योजना ग्रायोग द्वारा मंजूर कर लिया गया है तथा जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है पर्याप्त राशि खर्च की गई है। इन योजनाग्नों के ब्यौरे भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालययों/विभागों के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं। योजनाग्नों का सारांश नीचे दिया गया है:—

## (1) नए कोटि सुधार कार्यक्रम:

- (क) डिप्लोमाधारी पोलिटेक्निक अध्यापकों के लिए इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यकम ;
- (ख) पोलिटेक्निक शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर उद्योगन्मुख पाठ्यक्रम ;
- (ग) अध्ययन संसाधन केन्द्र ।

#### (2) तकनीकी संस्था सोसाइटीं परस्पर-क्रिया

इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कानपुर, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित चार प्रशिक्षुता बोर्डों के माध्यम से जारी रहा, 30 नवम्बर, 1983 को प्रशिक्षणाथियों की संख्या 10862 थी जिनमें 3335 इंजीनियरी स्नातक तथा 7527 डिप्लोमाधारी थे। इन बोर्डों द्वारा कुछेक इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों के म्रन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता तथा रोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की कोटि सुधारने के लिए कई पर्यवेक्षात्मक विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य सरकारों के साथ कई बैठकों के पश्चात् 10+2 व्यवावसायिक विषय से पास होने वाले उम्मीदवारों को छः महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण योजनाएं शक् की गई हैं।

इस मंत्रालय का पहला राजकीय/सार्वजिनक क्षेत्रीय उपक्रम, शैक्षिक परामर्शदाता भारत लिमिटेड, 17-6-1981 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य, चिकित्सा, कृषि तथा तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण से क्षेत्रों में अनेक एजेन्सियों, विदेशी सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान करना है। निगम शैक्षिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करता है, शैक्षिक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों पर सम्भावित/मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है, निष्पादन के आधार पर शैक्षिक संस्थाओं की योजना बनाता है तथा उन्हें स्थापित करता है। उच्च उत्कृष्टता के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करता है तथा निवेशों के विशिष्टीकरण के सम्बन्ध में सलाह देता है; पाठ्यचर्या शिक्षण साधनों, मूल्यांकन पद्धितयों, शैक्षक प्रौद्धोगिकी तथा अध्ययन संसाधन केन्द्रों का विकास करता है; शैक्षिक प्रशासन तथा प्रवन्ध के लिए संगठनात्मक संरचना को विकसित करता है; विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं तथा जनशक्ति आयोजना के सम्बन्ध में अध्ययन तथा अनुसन्धान करता है; विशिष्ट शैक्षिक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध तथा सहयोग बढ़ाता है।

निगम का प्रबन्ध एक ग्रंशकालीन ग्रध्यक्ष, बोर्ड के ग्राठ निदेशकों तथा ग्रन्य कर्मचारियों सहित एक पूर्णकालीन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

इंजीनियरी और अयुक्त विज्ञान में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के प्रमुख केन्द्रों के रूप में कार्य करने तथा उत्तर-स्नातक अध्ययन और अनुसन्धान के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए खड़गपुर, बस्बई, मद्रारा कानपुर गोर दिल्ली में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थाणित किए गए। इन संस्थानों ने विकसित हो जाने पर, कोटि सुधार कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या आयोजन, संकाय विकास, अन्तर-विषयक अनुमन्धान, अन्तर-संस्था सहयोग तथा परामर्ण सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए अपने-अपने कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया है।

संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी स्नातक कार्यक्रमों का भी स्रायोजन करते हैं। ये भौतिकी, रसायन और गणत में पांचवर्षीय समेकित मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, विभिन्न विशेषज्ञताओं में दो वर्षीय एम० टेक० डिग्री पाठ्यक्रम तथा चुनिन्दा क्षेत्रों में एक वर्षीय उत्तर-स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। इसके स्रतिरिक्त, संस्थान, इंजीनियरी विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पी० एच० डी० कार्यक्रम प्रदान करते हैं। प्रत्येक संस्थान में निर्धारित विशेषज्ञता क्षेत्रों में प्रशिक्षण और स्रमु-सन्धान के उच्च केन्द्र भी हैं।

1982-83 के दौरान इन पांच संस्थानों में दाखिल ग्रौर सफल हुए छावों की संख्या इस प्रकार रही:---

| भा० प्रो० सं०     |  | ग्रवर स्नातक | उत्तर—स्नातक<br>तथा म्रनुसंधान | कुल   | उत्तीर्ण |
|-------------------|--|--------------|--------------------------------|-------|----------|
| 1                 |  | 2            | 3                              | 4     | 5        |
| चडगपुर<br>खड़गपुर |  | 1,628        | 834+270                        | 2,732 | 724      |
| बम्बई .           |  | 1,508        | 583+646                        | 2,737 | 615      |
| मद्रास .          |  | 1,191        | 1,383                          | 2,574 | 672      |
| कानपुर .          |  | 1,126        | 765 + 573                      | 2,464 | 449      |
| दिल्ली .          |  | 1,130        | 891+828                        | 2,849 | 560      |

वर्ष 1982-83 के दौरान, इन संस्थाओं ने ग्रपनी भ्रवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया और नए-नए परिष्कर श्रनुसंधान उपस्कर प्राप्त करने और नए-नए श्रन्तरविषयक शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करने तथा अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करने में पर्याप्त प्रगति की। इन संस्थाओं ने देश भर के छातों, कार्यरत इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी-विदों और वैज्ञानिकों के लाभार्थ अनेक ग्रत्यकालिक, दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के ग्रायोजन द्वारा सतत शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्रपने कार्यकलापों को तेज किया। वर्ष के दौरान, भा० प्रो० सं० दिल्ली ने संगणक विज्ञान और इंजीनियरी के लिए एक नये शैक्षिक केन्द्र का निर्माण किया और इंजीनियरी में संगणक विज्ञान सम्बन्धधी बी० टैक० कार्यक्रम ग्रारम्भ किया। भा० प्रौ० सं० वम्बई ने ग्रपनी स्थापना का 25वां वर्ष (रजत जयंती) मनाया। भा० प्रौ० सं० मद्रास ने देश भर के इंजीनियरी कालेजों में एम० टैक०/एम० ई० कार्यक्रमों में दाखिले के लिए स्नातक इंजीनियरी ग्रिभिक्ष्च परीक्षा ग्रायोजित की।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाग्रों के विजीटर ने सभी पांचों भा० प्रौ० संस्थाग्रों के लिए एक गौक्षिक समीक्षा समिति नियुक्त की है। समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:——

- (क) विज्ञान, इंजीनियरी ग्रीर प्रौद्योगिकी में उच्च ग्रध्ययन तथा ग्रनुसंधान केन्द्र के रूप में व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी संस्था की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करना;
- (ख) इस बात की जांच करना कि इन संस्थानों ने ग्रध्ययन पाठ्यत्रमों, ग्रनुसंधान तथा संकाय विकास के कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में ग्रन्य तकनीकी संस्थाओं के साथ कहां तुक पारस्परिक संबंध बनाए हैं;

- (ग) देश के प्रौद्योगिकी विकास के लिए उच्च वर्गीय इंजीनियरों के प्रक्रिक्षण पर संस्था के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करना ;
- (घ) ऐसी रूपरेखाम्रों की सिफारिश करता जिनसे पांचों संस्थान ग्रन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों ग्रौर भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में हुई गतिविधियों ग्रथवा ग्रपनाई गई परियोजना को ध्यान में रखते हुए उच्च ग्रध्ययन ग्रौर श्रनुसंधान में ग्रागे ग्रौर विकास कर सकें।

समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई

भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अधिकासित एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक की स्थापना स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-स्नातक इंजीनियरी संस्थान के रूप में 1967 में की गई थी। संस्थान से इसके गैंक्षिक विकास के साथ साहचर्य पर प्राप्त एक प्रस्ताव पर यह निर्णय किया गया है कि भारत से प्रत्येक वर्ष 1.00 लाख रुपये की कीमत के देशी उपस्कर दान देकर सहायता दी जाएगी और संस्थान के संकाय में अल्पकालिक अविध के लिए भारतीय विशेषज्ञों की प्रति नियुक्ति की जाएगी। 1983-84 के दौरान 5.00 लाख रुपये (योजनेत्तर) का वजट प्रावधान किया गया है। आशा है कि वर्ष के दौरान आठ भारतीय विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किए जाऐंगे।

भारत सरकार ने 1984-85 के दौरान संस्थान के लिए 2.00 लाख रुपये के स्रनुदान की व्यवस्था करने का भी निश्चय किया है ताकि भारत में इसके कुछ विशिष्ट कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था हो सके।

दूसरी ग्रौर तीसरी योजना श्रविधयों के दौरान प्रत्येक प्रमुख राज्य में एक—एक करके 14 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की गई ताकि देश में उत्तरवर्ती योजना श्रविध के दौरान प्रशिक्षित कार्मिकों की बढ़ती हुई श्रावश्यकता को पूरा किया जा सके। सिल्चर (ग्रसम) स्थित 15वां कालेज ने नवम्बर, 1977 में छालों का प्रथम बैच दाखिल किया। जबिक इन सभी कालेजों में सिविल, मैकेनिकल तथा विद्युत इंजीनियरी के प्रथम डिग्री पाठ्यकमों की व्यवस्था है, कुछेक कालेजों में रसायन, धातुकर्मीय, इलैक्ट्रोनिकी, खनन श्रौर वास्तुकला इंजीनियरी के पाठ्यकमों की भी व्यवस्था है। इनमें से 13 कालेज, उच्च दबाव के बायलरों ग्रौर उपकरणों का डिजाइन ग्रौर निर्माण, इस्पात संयंद्यों के लिए बड़ी—बड़ी मशीनों, परिवहन इंजीनियरी, ग्रौद्योगिक तथा समुद्री संरचनाग्रों, समेकित ऊर्जा पद्धितयों इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगेन्मुख पाठ्यकमों का संचालन भी कर रहे हैं।

छठी योजना अवधि के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के विकास में विद्यमान मुविधायों के समेकन, चुनिन्दा कालेजों में संगणक केन्द्रों की स्थापना, प्रयोगशालायों के आधुनिकी-करण, जिसमें अनावश्यक उपस्करों को बदलना भी शामिल है तथा सभी कालेजों में छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण और छात्र कार्यकलाप केन्द्रों के विकास पर बल दिया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने अपनी विकासात्मक योजनाओं के कार्यन्वयन में पर्याप्त की है। भा०प्रौ०सं० केसाथ संस्थात्मक कड़ी स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत इन कालेजों में 64 प्रयोगशालाओं को विकसित किया जा रहा है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला में एक संगणक लगाया है और इलाहाबाद, वारंगल और दुर्गापुर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए तीन उपकरण खरीदे जा रहे हैं। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए संगणकों की व्यवस्था करने की योजना है। इलाहाबाद, राउरकेला और तिरुचिरापल्ली के तीन क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में एम० सी० ए० पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमित दे दी गई है।

भारत सरकार इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों ग्रौर श्रनु-संधान के कार्य के विकास की योजना के ग्रन्तर्गत सतत् योजना के एक भाग के रूप में 12 राज्य सरकारों ग्रौर 20 गैर-सरकारी संस्थाग्रों को उनके उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए सीधे सहायता दे रही है।

. . 1

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान है ।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

उत्तर-स्नातक पाठय-क्रमों तथा अनुसंधान कार्य का विकास कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज फार तकनोशियन एजूकेशन, सिगापुर

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ्डां० वाई० नायुदम्मा की ग्रध्यक्षता में गठित इंजीनियरी ग्रौर प्रौद्योगिकी में उत्तर-स्नातक श्रीक्षा ग्रौर ग्रमुसंधान समीक्षा समिति ने जून, 1980 में ग्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन तथा श्रायोजन, नए-नए क्षेत्रों के निर्धारण सहायता के मानदण्डों में संशोधन, संकाय सुधार इत्यादि की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालय/विभागों के सिवनों की ग्रधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है। इस ग्रधिकार प्राप्त समिति ने सरकार से कुछ मामूली संशोधनों के साथ उक्त समीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने की सिफारिश की थी। ग्रालोच्य वर्ष के दौरान, ग्रधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख सुझावों तथा सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है। उन दो क्षेत्रों को छोड़कर जिन्हें यथा समय जी० ए० टी० ई० में शामिल कर लिया जाएगा। 1984–85 से इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के सभी उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले स्ना० इंजी० ग्रभि० परी० के ग्राधार पर किए जाएंगे। उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों की ग्रविध को भी घटाकर तीन सेमिस्टर तक कर दिया गया है।

यह कालेज इस क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा कार्यक्रम के विकास के लिए 27 सदस्य देशों द्वारा स्थापित किया गया है। ग्रंशदायी देशों में भारत एक है। ग्रौर ग्रपने हिस्से का वाधिक ग्रंशदान देने के ग्रतिरिक्त (यह ग्रर्थ विभाग द्वारा दिया जाता है) भारत ने दो संकाय भी प्रदान किए हैं।

यह कालेज वरिष्ठ प्रशासकों पोलिटैक्निक ग्रध्यक्षों, तकनीकी शिक्षा निदेशकों तथा तकनीशियन संस्थाय्रों के संकाय के लाभार्थ कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाग्रों इत्यादि का ग्रायोजन करता है। मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संस्थात्रों से प्रस्ताव ग्रामंत्रित करने के पश्चात् इस कालेज द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामांकन करता है।

मद्रास, कलकत्ता, भोपाल और चण्डीगढ़ में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों की स्थापना 1966-67 में इंजीनियरी कालेजों तथा पोलिटैक्निकों के डिप्लोमा और डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए की गई थी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रवधि इंजीनियरी में डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए 18 मास और इंजीनियरी में डिप्लोमाधारी शिक्षकों के लिए 24 मास की थी। वाद में, इन पाठ्यक्रमों की श्रवधि घटा कर कमशः 12 और 18 मास कर दी गई। ये संस्थान श्रनेक विषयों और क्षेत्रों में ग्रल्पकालिक कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं इसके ग्रतिरिक्त, ये संस्थान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में श्रध्ययन की प्रोन्नित और संबंधित शाखाओं में ज्ञान प्रसार और पोलिटैक्निक शिक्षा में नए-नए सुधारों के लिए श्रनुसंधान कार्य भी करते हैं। ये संस्थान पोलिटैक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या विकास और संस्थागत सामग्री तैयार करने का भी काफी कार्य करते हैं।

इन संस्थानों का वित्त पोषण पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है झौर ये सोसायटी ग्रिधिनियम के ग्रन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक संस्था का संचालन एक शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, उद्योगों तथा ग्रन्य संबंधित हितों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

हाल ही में इन संस्थानों ने माङ्यूलों के ग्राधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाएं प्रदान करना ग्रारम्भ किया है। प्रशिक्षणार्थी विस्तृत सूची से माङ्यूलों का चयन करते हैं ग्रीर ग्रापनी इच्छानुसार चुने माङ्यूल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विभिन्न माङ्यूलों के उपयुक्त संयोजन से संस्थान का डिप्लोमा ग्रथवा प्रमाणपद्म मिल जाता है।

दीर्घकालिक तथा ग्रल्पकालिक पाठ्यक्रमों द्वारा पोलिटैक्निकों के ग्रध्यापकों के प्रशिक्षण के ग्रतिरिक्त, संस्थानों ने नए-नए प्रयोगों को प्रोत्साहन देने तथा पोलिटैक्निक ज़िक्षा के स्तरों ग्रौर कोटि में सुधार लाने के लिए विविध कार्यकलाप भी ग्रारम्भ किए हैं। सरकार द्वारा यूनेस्कों के साथ किए गए करार के ग्रनुसार इन संस्थानों के हाल ही में ग्रैक्षिक फिल्म निमाण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, ग्रैक्षिक पैकेज ग्रादि जैसी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाग्रों पर भी कार्य ग्रुक किया है।

आयोजना और वास्तु-कला विद्यालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई

राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

भारतीय प्रब**न्ध** संस्थान ग्रालोच्य वर्ष के दौरान, संस्थाश्रों ने उनत क्षेत्रों में ग्रपने-ग्रपने कार्यकलापों को तेज किया ग्रोर यूनेस्को, विश्वविद्यालयों, संस्थाग्रों इत्यादि के ग्रनुरोध पर विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रम भी ग्रायोजित किए।

1959 में स्थापित यह स्कूल वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है। इस स्कूल मे 3 दिसम्बर 1979 से भृदृश्य वास्तुकला, ग्रावास, नगर ग्रौर क्षेतीय ग्रायोजना, परिवहन ग्रायोजना, नगर डिजाइन ग्रौर भवन इंजीनियरी तथा ग्रन्य प्रवन्ध में भी मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। 1983—84 सत्त के दौरान स्कूल ने स्नातक वास्तुकला में 20 छात्रों की संख्या वाला एक ग्रंशकालिक पाठ्यक्रम शुरु किया है। स्कूल को वि० ग्र० ग्रा० ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाग्रों का दर्जा दिया गया है। मानवीय वस्तियों ग्रौर पर्यावरण से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों को ग्रागे ग्रौर विस्तृत करने ग्रौर साथ ही ग्रनुसंधान श्रौर विस्तार कार्य को भी प्रोन्नत करने के लिए स्कूल ने वर्ष के दौरान ग्रपने सभी कार्यकलापों/ कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से जारी रखा।

यह संस्थान, ग्रौद्योगिक इंजीनियरी ग्रौर सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधान्नों की व्यवस्था करने के लिए सं । रा० वि० का० की सहायता से 1963 में स्थापित किया गया था। यह निम्नलिखित का ग्रायोजन करता है——(I) प्रशासी विकास कार्यक्रम (II) ग्रूनिट ग्राधारित कार्यक्रम (II) ग्रौद्योगिक इंजीनियरी में उत्तर-स्नातक कार्यक्रम (IV) परामर्शी सेवाएं (V) ग्रुनुसंधान कार्यक्रम ग्रौर (VI) सेमिनार तथा सम्मेलन ।

इस संस्थान की स्थापना, ढलाई तथा गढ़ाई उद्योग के अपेक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए सं रा वि का / यूनेस्को की सहायता से 1966 में की गई थी। संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यों का आयोजना किया (क) अल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (ख) डिप्लोमा पाठ्यक्रम और (ग) अनुसंधान कार्यक्रम। संस्थान ने नेपाल में स्थापित किए जा रहे प्रायोगिक संयंव के संचालन के लिए यू० एन० आई० डी० ओ० के अनुरोध पर गढ़ाई प्रौद्योगिकी में 12 नेपाली राष्ट्रिकों के लिए 12 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की।

इस कालेज की स्थापना भारत सरकार और उद्योग के संयुक्त उद्यम के रूप में 1957 में की गई थी। विशेष उत्पादन, विपणन, वित्त, कार्मिक, सामग्री प्रबन्ध तथा निवेश ग्रायोजन जैसे सामान्य प्रवन्ध तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में उत्तर-श्रनुभव प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना इस कालेज की प्रमुख विशेषता है। 1982–83 में कालेज ने ग्रपनी रजत जयन्ती पूरी की श्रीर 58 पाठ्यक्रमों का ग्रायोजन किया जिनमें ग्रस्पतालों, विश्वविद्यालयों इत्यादि सहित सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के 1352 प्रशासकों ने भाग लिया। इसके ग्रतिरक्त, कालेज ने ऊर्जा व तेल क्षेत्र, वन्दरगाह ग्रौर गोदी इत्यादि में 25 परामर्शी कार्य ग्रौर 15 ग्रनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं जिनमें पर्याप्वरण ग्रौर ऊर्जा के रूप में प्रबन्ध के कुछ मुख्य क्षेत्र भी शामिल हैं।

1983-84 वर्ष के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने कालेज के लिए श्रपने ग्रंशदान की सीमा 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी ताकि कालेज कार्यक्रमों के लिए केन्द्र ग्रीर राज्य सरकारों से प्रतिभागियों को देय लागत ग्रीर वास्तविक शुल्कों के ग्रंतर को पूरा किया जा सके।

ग्रहमदाबाद, वंगलौर ग्रौर कलकत्ता स्थित तीन प्रबन्ध संस्थान क्रमणः 1962, 1972 ग्रौर 1961 में स्थापित किए गए थे। इनके उद्देश्य निम्निलिखित हैं—प्रबन्ध व्यवसाय के लिए युवा पुरुषों ग्रौर महिलाग्रों को प्रशिक्षण मुिधाएं प्रदान करना, प्रबन्ध तकनीकों में ग्रनुसंधान करना ग्रौर प्रबन्ध व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत ग्रध्यापकों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना। संस्थानों ने ग्रपने उत्तर-स्नातक कार्यक्रमों, शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों ग्रौर ग्रन्य ग्रनुसंधान

तथा विकास कार्यकलापों में तजी लाना जारी रखा। इन संस्थानों से उत्तर-स्नातक डिक्लोमां तथा शिक्षावृत्ति डिप्लोमा में उत्तींण होने वालों की संख्या इस प्रकार है:---

| भारतीय प्रब | न्ध संस्थान | Ŧ |   | <br> | उत्तर-स्नातक ़े<br>डिप्लोमा | शिक्षा वृत्ति<br>डिप्लोमा |
|-------------|-------------|---|---|------|-----------------------------|---------------------------|
| कलकत्ता     |             | • |   |      | 102                         | 6                         |
| ग्रहमदाबाद  | •           |   |   |      | 170                         | 6                         |
| बंगलौर      | •           | • | - |      | 95                          | 5                         |

भा० प्र० संस्थाग्रों की समीक्षा समिति की सिफारिशों पर सिचवों की उच्च ग्रिधकार प्राप्त समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है ग्रीर उच्च ग्रिधकार प्राप्त सिमिति के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

शैक्षिक ऋहंता मूल्यांकन बोर्ड, संघ लोक सेवा स्रायोग के स्रध्यक्ष की देखरेख में केन्द्रीय सरकार के ऋधीन पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए डिग्रियों/डिप्लोमाओं(भारतीय तथा विदेशी) को मान्यता प्रदान करने की सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

प्रवन्ध पाठ्यक्रमों के ग्रायोजन के लिए निर्धारित स्वीकृत संस्थाग्रों को स्वीकृत मानदण्डों के ग्रनुसार सहायता दी गई ।

, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी शिक्षा संबंधी विश्वविद्यालय केन्द्रों/विभागों ने समेकन तथा आधुनिकीकरण की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। पहले से चल रही विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवश्यक अनुदान दिए गए। वि० अ० आ० की सभी योजनाओं के विस्तृत ब्यौरे रिपोर्ट के पहले अध्याय में दिए गए हैं।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

प्रबन्ध शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं

# प्रौढ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को छटी पंचवर्षीय योजना में, 128 करोड़ रुपये के परिज्यय के साथ, जिसमें 60 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 68 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में हैं, न्यूनतम ग्रावश्यकता कार्यक्रम तथा नवीन 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के एक घटक के रूप में शामिल करके उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में समस्त प्रौढ़ निरक्षर जनसंख्या को जो 1990 तक लगभग 11 करोड़ हो जाने की संभावना है इस कार्यक्रम से लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, स्वैच्छिक एजिन्सयों, विश्वविद्यालयों/कालेजों, नेहरू युवक केन्द्रों ग्रादि जैसी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 1,50,969 केन्द्र भारत सरकार की वित्तीय सहायता से ग्रथवा उसके बगैर इस समय चल रहे हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:---

| (i)   | ग्रामीण कार्यात्म  | क साक्षरता व | ार् <del>यक्र</del> म |   |   |   | 69,574   |
|-------|--------------------|--------------|-----------------------|---|---|---|----------|
| (ii)  | राज्य प्रौढ़ शिक्ष | ता कार्यक्रम |                       |   | • | ٠ | 59,015   |
| (iii) | स्वैच्छिक एजेरि    | स्यां .      |                       | • | • |   | 5,873    |
| (iv)  | नेहरू युवक केन     | द्र .        | •                     | • | • |   | 527      |
| (v)   | विश्वविद्यालय/     | कालेज        |                       | • | • |   | 644      |
| (vi)  | ग्रन्य .           |              | •                     | • | • | - | 3,087    |
|       |                    | कुल          |                       | + | • |   | 1,38,720 |
| (*) 5 | जम्मू व काण्मीर    | •            | •                     | ٠ |   | • | 2,926    |
| (*) i | भेघालय .           |              |                       |   |   |   | 1,195    |
| (*) व | र्नाटक .           |              |                       |   | • | - | 8,123    |
|       | कुल योग            |              |                       | , |   |   | 1,50,969 |

<sup>\*</sup>इन राज्यों से कार्यक्रम-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हो सके।

इन केन्द्रों में कुल नामांकन 43.62 लाख था जिसमें 24.85 लाख पुरुष ग्रीर 18.76 लाख महिलाएं थीं। इसके अतिरिक्त 3.52 लाख महिलाग्रों को साक्षरता ग्रध्ययन के लिए फलाव (प्रौढ़ महिला कार्यात्मक साक्षरता) कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत शामिल किया गया। कुल नामांकन में 11.49 लाख अनुसूचित जाति ग्रीर 7.31 लाख अनुसूचित जन-जाति के थे।

इस समय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रौढ़ शिक्षा कार्य-कम चल रहे हैं:--

इस योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर ब्रौर जिला स्तरों पर अपने-अपने क्षेत्रों में स्वीकृत पद्धित के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक संगठनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ शामित क्षेत्रों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1983—84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 18 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। इस प्रयोजन के लिए दो अौर राज्यों को वित्तीय सहायता शीघ ही संस्वीकृत की जाने की ब्राशा है। वर्ष 1983-84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 221 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक दांचे को सुबृढ़ करना ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं (ग्रा० का० सा० परि०)

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता की योजना

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों का सहयोग

उत्तर-साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रम

श्रमिक विद्यापीठ

इस योजना में 100 से 300 केन्द्रों वाली प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं गुरू करने की परि-कल्पना की गई है। प्रत्येक केन्द्र में ग्रौसतन 30 प्रौढ़ निरक्षरों का नामांकन होगा। धीरे-धीरे देश के सभी जिलों को इन केन्द्रीय परियोजनायों में शामिल कर लिया जाएगा।

1983-84 के दौरान 316 परियोजनाएं जारी रखी गयी इनमें से 139 परियोजनाएं उन जिलों में हैं जहां साक्षरता की दर राष्ट्रीय ग्रौसत में कम हैं। राज्यों/संघ ग्रासित क्षेत्रों के लिए 62 नई परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिससे इन परियोजनाग्रों की कुल संख्या 316 से बढ़कर 378 हो गई हैं। सरकार की नीति के श्रनुसार नई संस्वीकृत परियोजनाग्रों में से ग्रिधकांश उन क्षेत्रों में होगी जहां साक्षरता की दर राष्ट्रीय ग्रौसत से कम है। सभी 378 परियोजनाग्रों के चल जाने से इस योजना के अन्तर्गत शामिल प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या एक वर्ष में 34 लाख के लगभग हो जाएगी।

स्वैच्छिक एजेन्सियों को, कार्यात्मक साक्षरता, उत्तर-साक्षरता, प्रकाशन तथा संसाधन विकास, कार्यशालाग्रों ग्रौर सेमिनारों इत्यादि के ग्रायोजन जैसी परियोजनाएं शुरू करने के लिए, वित्तीय सहायता दी जाती है। 1983-84 के दौरान 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 350 स्वैच्छिक एजेन्सियों को कार्यात्मक साक्षरता ग्रौर उत्तर-साक्षरता कार्य के लिए 16,340 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र मन्जूर किए गए हैं। ये एजेन्सियां लगभग 4.90 लाख व्यक्तियों को शामिल करेंगी। इस प्रयोजन के लिए मंतालय द्वारा इन स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए 288 लाख रुपये की राशि ग्रमुदान स्वरूप संस्वीकृत की है।

नए 20-मूवी कार्यक्रम में भी छावों के सहयोग से प्रौढ़ निरक्षरता के जन्मूलन की परिकल्पना की गई है। डा० (श्रीमती) माधुरी स्नार० शाह (वि० स्र० स्ना० की भी स्रध्यक्ष) की स्नध्यक्षता में एक कार्य दल विश्वविद्यालयों और कालेजों के माध्यम से कार्योन्वित किए जा रहे विद्यमान प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा करने भौर किठनाइयों को निर्धारित कर निरक्षरता उन्मूलन में छावों और अध्यापकों को शामिल करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। इस कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसके द्वारा की गई सिफारिशों को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है। स्नायोग ने 31 मार्च, 1983 तक सम्बन्द्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और लगभग 1500 कालेजों द्वारा 15000 केन्द्र संचालित करवाने और 31 मार्च, 1990 तक सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा 50,000 केन्द्र शुरू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सभी विश्वविद्यालयों से स्नायोग द्वारा निर्धारित नई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार करने का स्नुरोध किया गया है।

उत्तर साक्षरता श्रौर श्रनुवर्ती कार्यकलाप प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के श्रभिन्न श्रंग हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है दैनिक जीवन में साक्षरता दक्षताश्रों का लाभप्रद प्रयोग, व्यावसायिक दक्षताश्रों का विकास, श्रौर पूरक रोजगारों ग्रर्थात् ग्रामीण उद्योग दुग्धशाला, मुर्गीपालन श्रौर सूत्रपर पालन से संबंधित शिक्षा प्रदान करना।

इस कार्यक्रम को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई सरकार की नई नीतियों के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। तदनुसार, उत्तर-साक्षरता और अनुवर्ती कार्य-कलापों को शुरू करने के लिए 1983-84 के दौरान 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 89.13 लाख रुपये की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को गत वर्ष के अनुदान में से उनके पास बची हुई लगभग 100 लाख रुपये की खर्च न की गई राशि का उपयोग करने की भी अनुमति दे दी गई है।

ये विद्यापीठ णहरी क्षेत्रों के संगठित ग्रौर ग्रसंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों ग्रौर उनके परिवारों के लिए ग्रनौपचारिक णिक्षा तथा प्रणिक्षण सुविधाग्रों की व्यवस्था करते हैं।

1983-84 के दौरान एक नया विद्यापीठ पश्चिम बंगाल में संस्वीकृत किया गया है। इस प्रकार देश में इन विद्यापीठों की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो गई है। दो ग्रौर विद्यापीठ शीघ्र ही स्थापित हो जाने की ग्राशा है। इस वर्ष के दौरान इन विद्यापीठों ने श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए उनकी ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुकूल पाठ्यचर्य पर ग्राधारित बहुसंयोजक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ग्रायोजित किए हैं।

#### राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए देश में विभिन्न भागों में 15 राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये केन्द्र पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षण तथा प्रध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने, प्रसार के तौर-तरीवों के विकास, पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, ग्रमुश्रवण ग्रौर मूल्यांकन ग्रमुसधान ग्रौर नए-नए प्रयोग करने का कार्य करते हैं। दो नए राज्य संसाधन केन्द्र विशेषकर देश के उत्तर-पूर्वी भागों में इन क्षेत्रों में उनकी विशेष ग्रावणक ताग्रों को पूरा करने के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

कलकत्ता, मद्रास, पटना ग्रौर जयपुर स्थित चार राज्य संसाधन केन्द्रों में कमजोर वर्गी ग्रौर महिलाग्रों के लिए सामग्री तैयार करने के लिए विशेष कक्ष खोले गए हैं।

1983-84 के दौरान इन केन्द्रों के लिए 43 लाख (लगभग) रुपये की राणि ग्रनुदान स्वरूप मंजूर की गई है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की पद्धति में मूल्यांकन का तत्व ग्रन्तर्निहित है। तथापि, कार्यक्रम की विश्वसनीयता को बनाए रखने ग्रौर यह सुनिश्चित करने के लिए, कि उसकी कोटि न गिरे समाज विज्ञान ग्रनुसंधान संस्थाग्रों से इस कार्यक्रम का मूल्यांकन भी कराया जाता है। 6 राज्यों में चल रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन कार्य ऐसी सात संस्थाग्रों को सौंपा गया है।

1983-84 वर्ष के दौरान राजस्थान, गुजरात, विहार, तिमलनाडु और महाराष्ट्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए इन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए गए। इस वर्ष उड़ीसा में भी इसी प्रकार का मूल्यांकन गुरू करने की आशा है इस उद्देश्य के लिए, अभी तक 5.0 लाख रुपए अनुदान राणि जारी की गई है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक चोठी का निकाय है जिसका कार्य प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी सभी मामलों पर नीतियां तैयार करना तथा उनके कार्यान्वयन के समन्वय पर सरकार को परामर्श देना है। बोर्ड ने, शिक्षा राज्य मंत्री की ग्रध्यक्षता में ग्रपनी पहली बैठक नवम्बर, 1983 में ग्रायोजित की। बोर्ड की सिफारिशों संक्षिप्त में नीचे दी गई गई हैं :---

- (I) निरक्षर महिलाग्रों को शामिल करने के लिए ग्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, महिला सिमितियों, ग्राम पंचायतों तथा श्रखिल भारत स्तर के प्रमुख महिला संगठनों को भी शामिल करना है।
- (II) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने में वृद्धि की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के साथ साथ हाई स्कूल के छात्रों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए पंचायतों तथ नगर पालिकाओं को स्वैच्छिक संगठनों के रूप में समझा जाना चाहिए। यदि एक वार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसी स्वैच्छिक संगठन का चयन कर लिया जाता है, तो ऐसे संगठनों को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघणासित सरकारों के माध्यम से मंत्रालय को संपर्क किए विना 3-4 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
- (III) कार्यक्रम को विकसित विभागों के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रिधिक महत्वपूर्ण बात कार्यक्रम को ग्रार्थिक कार्यक्रम के साथ जोड़ने की है। ताकि ग्रिधिक लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके।
- (IV) राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा तैयार की गई ग्रध्यापन/ग्रध्ययन सामग्री ग्रधिक शिक्षाप्रद, रुचिकर तथा नौसिखियों की ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुरूप होनी चाहिए। महिला नौसिखियों की ग्रावश्यकताग्रों को ध्यान में रखकर पृथक सामग्री तैयार की जानी चाहिए।
- (V) इनसेट म्राई० बी० के संदर्भ में जन साधनों सिहत जन भाध्यम तथा मौखिक परम्परा का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए ।

मूल्यांकन

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड



एक महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में कक्षा चल रही है।

# प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

निम्नलिखित कार्यकलाप प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा किए गए जो प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के तकनीकी खंड के रूप में कार्य करता है।

#### पाठ्यचर्या तथा सामग्री का निर्माण

#### (क) मूल साक्षरता सामग्री

निम्नलिखित मूल साक्षरता सामग्री मुद्रण के लिए नैयार की गई तथा इसे ग्रन्तिम रूप दिया गया :---

- (I) 'खिलती कलियां' नामक एक सेट—इसमें प्राइमर, एक वर्कबुक तथा शिक्षक गाइड शामिल है।
- (II) 'धरती के लाल' नामक णिक्षक तथा गाइड तथा प्राइमर-इसमें 'धरती के लाल' के सन्दर्भ में साधन शामिल हैं।

# (ख) महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की पूनिसेक सहायता प्राप्त परियोजना

विद्यमान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महिलाभ्रों तथा वालिकाभ्रों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की एक परियोजना भ्रारम्भ की गई है। 'माता तथा शिशु' देख-रेख पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा तैयार की गई सामग्री की समीक्षा करने के लिए परियोजना के सम्बन्ध में दो बैठकें भ्रायोजित की गई।

3.76 लाख रु० की कुछ सामग्री यूनिसेफ से प्राप्त की गई है तथा इसे उनके उपयोग के लिए सम्बन्धित राज्य संसाधन केन्द्रों/राज्य सरकारों ग्रादि को वितरित किया गया है।

# (ग) उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम

(i) तैयार की जाने वाली श्रेणीकृत सामग्री के लिए मार्गदर्शी रेखाएं तथा नमूना साहित्य का निर्माण ।

नव-साक्षरों के लिए श्रेणीकृत सामग्री तैयार करने के लिए, मार्गदर्शी रेखाग्रों का विकास किया गया तथा इनके उपयोग को दर्शाने के लिए नमूना सामग्री प्रकाशित की गई।

- (ii) नवसाक्षरों के लिए पाण्डुलिपियों की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता। नव साक्षरों के लिए पाण्डुलिपियों की 24वीं राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता इस वर्ष ग्रायोजित की गई ग्रौर 14 भाषात्रों में 40 पाण्डुलिपियां पुरस्कार के लिए चुनी गईं। पाण्डु-लिपियों के प्रत्येक लेखक को 1000/- र० पुरस्कार के रूप में दिए गए। 25वीं पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां ग्रामन्तित की गयीं।
  - (क) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए दो पुनश्चर्या सेमिनार—एक लिटरेसी हाउस, लखनऊ के सहयोग से तथा दूसरा क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र चंडीगढ़ के सहयोग से आयोजित किए गए। इस सेमिनार में मुख्य जोर इस बात पर दिया गया कि भाग लेने वालों को जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुखों के रूप में उनकी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों की जानकारी प्रदान करना था। वैचारिक, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन और उत्तर साक्षरता से सम्बन्धित पहलुओं का विशेष रूप से अनुस्थापन किया गया।
  - (ख) राष्ट्रीय गैक्षिक आयोजना और प्रशासना संस्थान के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख कार्मिकों का एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार के उद्देश्य निम्नलिखित थे:---
    - (i) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रवन्ध के प्रमुख मुद्दों का पता लगाना ग्रीर उन पर विचार-विमर्श करना ।
    - (ii) अनुभव तथा विभिन्न राज्यों/संघ प्रशासनों द्वारा अपनाए गए नए विचारों के स्रादान-प्रदान के लिए एक कोरम तैयार करना।

पुनश्चर्यातथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

- (iii) खास तौर पर क्षेत्र स्तर पर, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन ग्रौर इसे सबल बनाने, उपयुक्त नीति विकसित करना।
- (ग) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यकर्तात्रों की कार्य स्थिति का पता लगाने के मानदण्ड से सम्बन्धित कार्य। इससे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को उन्तत करने में सहायता मिलेगी।
- (i) गुजरात राज्य संसाधन केन्द्र के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा के लिए उत्तर साक्षरता के अनुश्रवण और अनुवर्ती कार्यक्रमों से सम्बन्धित सेमिनार अहमदाबाद में आयोजित किया गया ।

विभिन्न स्तरों पर उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के श्रनुश्रवण के लिए मार्गदर्शी रेखाएं श्रीर फार्मों का एक सेट तैयार किया गया श्रीर उसे श्रन्तिम रूप दिया गया।

(ii) सांख्यिकी कार्मिकों के लिए क्षेत्रीय अनुस्थापना कार्यशाला प्रौढ़ शिक्षा ग्रीर विस्तार केन्द्र, केरल विश्वविद्यालय, केरल के सहयोग से आयोजित की गयी। इसका उद्देश्य कार्यक्रमों को एकत्न करने की प्रक्रिया श्रीर तकनीक इसकी जांच, संकलन और इसकी सत्यता, विशुद्धता तथा विश्वसनीयता की जांच करने की श्रावश्यकता के सम्बन्ध में कार्यक्रम के अनुश्रवण से सम्बन्धित कार्मिकों की स्थापना करना।

### (iii) तिमाही अनुश्रवण रिपोर्ट तैयार करना

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम का ग्रंग है। निदेशालय ने योजना भ्रायोग के उपयोग तथा सामान्य वितरण के लिए तिमाही रिपोर्ट ग्रौर सार सूचना एकल, संकलित ग्रौर तैयार की। राज्यों/संघ प्रशासनों द्वारा उनके ग्रनुश्रवण रिपोर्ट में बताई गई समस्याग्रों के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की ग्रौर शिक्षा सचिवों के सम्मेलनों, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक ग्रौर प्रमुख कार्मिकों के लिए ग्रनुस्थापना कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखाएं तैयार कीं।

- (iv) "प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम :—वर्तमान स्थिति तथा भावी सम्भावनाएं" शीर्षक से एक "स्थिति" दस्तावेज तैयार किया गया जिसे बाद में "प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम : संदर्श नीति तथा कार्यान्वयन नीतियां " नामसे प्रकाशित किया गया।
- (v) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यदल को सिव-वालयीय सेवाएं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदान की गई। निदेशालय ने पृष्ठ भूमि सम्बन्धी कागजात तैयार किए, बैठकों की विस्तृत कार्रवाईयां तैयार की तथा योजना आयोग के प्रयोग के लिए, अन्तिम रिपोर्ट भी तैयार की। दस्तावेज के तैयार हो जाने पर यह सातवीं पंचवर्षीय योजना इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नीति सम्बन्धी का ग्रंग बन जाएगा।
- (vi) यह निदेशालय, प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्यं करता है। राज्य संसाधन केन्द्रों के कार्यंकलापों से संबंधित सूचना नियमित रूप से प्रसारित की जाती है ताकि सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण ग्रौर ग्रध्ययन के क्षेत्रों में उनके योगदान को समझने के साथ-साथ उनके कार्यंकलापों की जानकारी ग्रन्यत स्थित वैसी ही संस्थाग्रों तक पहुंच सके।
- (vii) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रम के कार्यकरण पर नजर रखने श्रौर उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने के लिए निदेशालय के एक-एक श्रधिकारी को एक-एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सौंपा गया है। जिसके सम्बन्ध में वे पूरी जानकारी रखते हैं श्रौर तकनीकी मामलों में उन्हें मार्गदर्शन श्रौर सहायता भी प्रदान करते हैं।

आयोजना, अनुश्रवण मृह्यांकन और संख्यिकी

- (viii) इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के मूल्यांकन में कार्यरत बाहर की एजेंसियों से निम्नलिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई ग्रीर इस कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए सम्बन्धित सरकारों ग्रीर परियोजना से सम्बन्धित संस्थाग्रों के साथ अनुवर्ती बैठकें ग्रायोजित की गई। जो मुख्य-मुख्य निष्कर्ष निकले वे प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किए गए सारांशों के माध्यम से प्रचारित किए गए।
- जिला झुनझुनू, राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम-तीसरा मुल्यांकन ।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, ग्रहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत

- 2. गुजरात में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम--तीसरा मूल्यांकन
- तिमिलनाडु में प्रौढ़ शिक्षा कार्यकम—राज्य सरकार मद्रास विकास अध्ययन संस्थान की भूमिका का मूल्यांकन
- तिमलनाडु में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यकर्ताग्रों के प्रशिक्षण का मूल्यांकन

मद्रास द्वारा प्रस्तुत

- 5. तमिलनाडु में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम——ग्रान्तरिक मूल्यांकन पद्धति का मूल्यांकन
- 6. बिहार में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन---गुरूत्रा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट

ए० एन० सिह्ना विशेष म्रध्ययन संस्थान, पटना द्वारा प्रस्तुत

- राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्रीय कार्यकर्तात्रों की प्रेरणा—एक प्रकरण अध्ययन
- 8. प्रौढ़ शिक्षा ग्रौर सामाजिक चेतना—दो मामलों का अध्ययन
- 9. बिहार में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन—— धानवर ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट
- 10. सिमारियन खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

जेवियर श्रमिक सम्बन्ध संस्थान, जमशेंदपुर द्वारा प्रस्तुत

- 11. चन्दनिक्यारी खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
- 12. जामुआ खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
- 13. पूम्पो खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
- 14. गुजरात में प्रौढ़ शिक्षा कार्यकम——तीसरा मूल्यांकन

सरदार पटेल सामाजिक आधिक शोध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत ।

#### प्रकाशन

# निम्नलिखित सामग्री प्रकाशित की गई :-

# (1) पोस्टर

निम्नलिखित पोस्टरों को हिन्दी तथा श्रंग्रेजी में प्रकाशित किया गया।

- -- भविष्य ही उनका है।
- -- साक्षरता जीवन में रस घोलती है।
- साक्षर युवकः देश की शक्ति
- राष्ट्र के युवकों की सेवा में श्रमिक विद्यापीठ

निम्नलिखित दो पोस्टरों को 13 भाषाश्रों में प्रकाशित किया गया

- -- महिला साक्षरता-प्रगति की कुंजी
- -- अपने ज्ञान में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाइए !

### (ii) फोल्डर

निम्न पांच फोल्डरों को हिन्दी तथा श्रंग्रेजी में प्रकाशित किया गया :---

- -- प्रौढ शिक्षा निदेशालय
- -- प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम
- श्रमिक विद्यापीठ
- --- प्राथमिक स्वास्थ्यरक्षा

# (iii) समाचार पतिका

राज्य संसाधन केन्द्र ''प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय समाचार पत्तिका'' जो कि एक द्विमासिक पत्तिका थीं सितम्बर, 1983 से मासिक पत्तिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई है।

# IV. राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता

निवेशालय ने पहली बार राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की । प्रविष्टियों पर कार्रवाई की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत तीन पुरस्कार—पहला पुरस्कार 5000/— रूपए का, दूसरा पुरस्कार 3000/— रूपए तथा तीसरा पुरस्कार 2000/—रूपए का प्रदान किया जाएगा।

पहले से ही संस्वीकृत चार अनुसंधान प्रस्तावों पर कार्रवाई जारी है तथा निदेशालय के निम्नलिखित दो अध्ययन रिपोर्टे प्राप्त हुई हैं जिन पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताग्रों में प्रसार-हेतु कार्यवाई की जा रही है।

- (i) "महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा"—चार प्रकरण अध्ययनों द्वारा एक अनुसंधान आधार का निर्माण ।
- (ii) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समाज के लिए होलिस्टिक स्वास्थ्य देखभाल के शिक्षा सम्बन्धी घटक पर कार्य अनुसंधान ।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग

- निदेशालय ने विभिन्न भाषात्रों में 30 सैकेण्ड की अवधि के रेडियो स्पाट्स हेतु दृ॰ श्र० प्र० निदे० की सामग्री प्रदान की । यें स्पाट्स निरक्षर प्रौढ़ों को प्रेरणात्मक संदेश प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं ।
- --- एक हिन्दी फिल्म "लिख के दे वो" सभी हिन्दी भाषी राज्यों को भेंजी गई। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु इस फिल्म को दिखाने की सलाह इन राज्यों को दी गई है।

#### जन-संख्या शिक्षा

(i) विभिन्न चरणों (बुनियादी साक्षरता, उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्य) पर प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा को मिलाने के सम्बन्ध में एक स्थिति रिपोर्ट तियार करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय व्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया। विभिन्न राज्य संसाधन केन्द्रों, राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों तथा अन्य प्रसिद्ध संगठनों को एक अनुसूची भेंजी गई। प्राप्त सामग्री का विश्लेषण किया गया तथा रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया गया।

(ii) "प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा—प्रारम्भिक परियोजना" नामकं एक परियोजना यू० एन० एफ० पी० ए० से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु वारह माह की अविध के लिए तैयार कर ली गई है। इस परियोजना की अविध के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यचर्या विकास सामग्री निर्माण तथा प्रलेखन ग्रौर निकासी गृह कार्यकलाप राज्य संसाधन केन्द्रों के साथ मिलकर आयोजित किए जार्येगे।

### अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

# (क) सेमिनार का आयोजन

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने 3 से 15 अक्तूबर, 1983 तक नई दिल्ली में आयोजित आजी-वन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में नव-साक्षरों को उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा सम्बन्धी एक एशियाई अनुस्थापन सेमिनार के आयोजन में यूनेस्को शिक्षा संस्थान, हम्बर्ग तथा जर्मन प्रति-ष्ठान को सहयोग दिया। इस सेमिनार में 16 देशों के सैंतीस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त बैंकांक स्थित एशिया तथा प्रशांत ए० सी० सी० यू० क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय और यूनेस्को पेरिस जैसे क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस सेमिनार में भाग लिया। यह सेमिनार, प्रतिभागी देशों में उत्तर-साक्षरता तथा बुनियादी शिक्षा की प्रोन्नित के लिए आवश्यक अध्ययन नीतियां तैयार करने के लिए किया गया था तथा इसमें स्थानीय स्तर पर कार्रवाई हेतु रूपरेखाएं तैयार करने में सहायता मिली।

### (ख) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के विदेशो दौरे

- (i) एक यूनेस्को फैलोशिप के अन्तर्गत एक उप-निदेशक ने प्रौढ़ शिक्षा तथा उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम के अध्ययन करने का दौरा किया।
- (ii) एक सहायक निवेशक एशिया तथा प्रशान्त यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रायोजित एक तीन सप्ताह के सम्बद्ध कार्यक्रम के लिए थाइलैण्ड भेजा गया।
- (iii) साक्षरता कार्यक्रम की आयोजना एवं प्रबन्ध पर यूनेस्को प्रायोजित एक कार्य-शाला में जो इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में हुई एक सहायक निदेशक को भेजा गया ।
- (iv) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विचारों तथा अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु भारत-मैक्सिको सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत, मन्त्रालय के एक अवर सचिव ने दो सप्ताह तक मैक्सिको का दौरा किया।

# (ग) विदेशी अतिथि

- अफगानिस्तान के पांच यूनेस्को ग्रध्येताओं ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया। भारत में उनके प्रवास के दौरान, क्षेत्र दौरे, जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी प्रदर्शन, विषय अध्ययन, सामग्री प्रदर्शनयों जैसे विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए गए। ग्रंग्रेजी तथा अफगानिस्तान की दारी भाषा में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी एक पुस्तिका तैयार की गई।
- --- न्यू बाल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपित तथा अध्यक्ष, डेम रेसे मेरी मिरी मेरी ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया।
- श्री पीटर जेम्स सत्त्न, भाषा तथा उदार अध्ययन अध्यक्ष, साउथ ग्रीनिवच इंस्टी-ट्यूट, यू० के० ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया।
- -- श्री रुथ जे केलविन, संस्थापक अध्यक्ष अनुसंधान तथा विकास साक्षरता स्वयं-सेवक अमरीका ने प्रौढ़ शिक्षा निवेशालय का दौरा किया।

- -- प्रो० ऐलन राजर्स निदेशक न्यू अलस्टर विश्वविद्यालय संस्थान लन्दन छेरी ने स्थानीय समाज, प्रौढ़ शिक्षा तथा विकास में विश्वविद्यालय सहयोग सम्बन्धी प्रौढ़ शिक्षा संरचनाभ्रों के शिक्षण तरीकों के अध्ययन के लिए निदेशालय का दौरा किया।
- केनिया के दो प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया ।
- श्रीलंका के दो प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों ने भारत के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया।
- सम्बद्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनेस्को द्वारा प्रायोजित एक सात सदस्यीय अफगान प्रतिनिधिमंडल ने जनसंख्या शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया ।

### संघ शासित क्षेत्र में शिक्षा

संघ शासित क्षेतों में शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्रीय सरकार का विशेष दायित्व है। गोवा, दमन व दीव, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश ग्रीर मिजोरम क्षेतों में अपने-अपने विधान-मण्डल हैं ग्रीर वे संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 में निर्दिष्ट अधिकारों का उपयोग करते हैं। दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के अनुसार दिल्ली में एक महानगर परिषद् ग्रीर एक कार्यकारी परिषद् होनी चाहिए। दूसरे क्षेत्रों अर्थात् अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, चण्डी-गढ़, दादरा ग्रीर नागर हवेली, लक्षद्वीप में कोई विधान मण्डल नहीं है। इस अध्याय में आलोच्य वर्ष के दौरान प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में किए गए कार्यकलापों ग्रीर शैक्षिक सुविधाग्रों का ब्यौरा दिया गया है।

#### 1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

अण्डमान श्रौर निकोबार प्रशासन में 1950 नामांकन वाले 16 पूर्व-प्राथमिक स्कूल, 36,000 छात्रों का नामांकन वाले 184 प्राथमिक स्कूल, 11,600 छात्रों का नामकन वाले 39 मिडिल स्कूल श्रौर 6,800 छात्रों का नामांकन वाले 34 माध्यमिक श्रौर सीनियर माध्यमिक स्कूल हैं। 1983-84 के दौरान, 6 प्राथमिक स्कूल, 8 मिडिल स्कूल, 5 माध्यमिक स्कूल श्रौर एक सीनियर माध्यमिक स्कूल खोले गए थे। अण्डमान श्रौर निकोबार क्षेत्र की कुल साक्षरता प्रतिश्यता 51.27 है (1981 की जनगणना के अनुसार)।

अण्डमान और निकोबार संघ शासित क्षेत्र में छातों को निःशुल्क मध्या ह्न भोजन (43,000 लाभान्वित), निःशुल्क वर्षियां (2,000 लाभान्वित), निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें (25,000 लाभान्वित), निःशुल्क यात्रा रियायतें (3,500 लाभान्वित), सभी जनजातीय छात्रों को निःशुल्क लेखन सामग्री (4,500 लाभान्वित) और साथ ही जनजातीय छात्रों को उपस्थिति छात्रवृत्तियां भी तथा छात्रावासियों को वजीफे जैसी रियायतें स्वीकृत की जा रही हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,716 छात्रों के नामांकन वाले 200 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा भी आरम्भ की गई है और इस समय 670 छात्रों के नामांकन वाले 19 केन्द्र हैं।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित पाठ्य-पुस्तक कक्ष ने अब तक (1980 से 1983 तक) 12 पाठ्य-पुस्तकों अनुदित और मृदित की हैं।

संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार के माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध किया गया है। 1983 में आयोजित वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 57.67 और 70.39 थी।

#### 2. अरुणाचल प्रदेश

1947 में ग्रस्णाचल प्रदेश में केवल दो प्राथमिक स्कूल थे ग्रौर साक्षरता दर 1 प्रतिशत से कम थी। तथापि, 1971 ग्रौर 1981 की जनगणना से ज्ञात हुन्ना कि साक्षरता दर तेजी से बढ़कर कमशः 11.29 ग्रौर 20.87 हो गई। 1947 से 1983 तक की इस थोड़ी सी श्रविध में ही शैक्षिक संस्थाओं की संख्या बढ़कर 1,317 तक हो गई जिनमें कुल नामांकन संख्या 95.666 थी। संस्थाओं ग्रौर नामांकन के ब्यौर नीचे दिए गए हैं:—

| 1. | पूर्व-प्राथमिक |     |   |   |   |   |   | 199   |
|----|----------------|-----|---|---|---|---|---|-------|
|    | प्राथमिक       |     |   | - | • |   |   | 941   |
| 3. | मिडिल          |     |   |   |   |   | F | 120   |
| 4. | माध्यमिक       |     |   |   |   |   | , | 39    |
| 5. | उच्चतर माध्य   | मिक | • |   | • | • | • | 18    |
|    |                |     |   |   |   |   | _ | 1,317 |

1983-84 के दौरान I—XII कक्षाश्रों में नामांकन संख्या 99,666 रही जिसमें 61,737 लड़के श्रौर 33,929 लड़कियां हैं।

1983-84 के दौरान खोली/स्तरोन्नत की गई संस्थाश्रों की स्थिति इस प्रकार है :--

| •             |                                         | •                                                                    |                                                         | •                                          | •                                                                         | 100                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| •             |                                         | •                                                                    |                                                         | -                                          | •                                                                         | 17                                                                        |
| धात्र्यों सहि | त <b>I</b> –V स                         | कूल                                                                  |                                                         | ,                                          | •                                                                         | 7                                                                         |
| गए प्राथ      | मक स्कूल                                |                                                                      |                                                         |                                            | •                                                                         | 9                                                                         |
| रोन्नत प्रा   | थमिक स्कूर                              | न .                                                                  |                                                         |                                            | •                                                                         | 11                                                                        |
| ों तक स्त     | रोन्नत मि                               | डल स्कूल                                                             | •                                                       | •                                          | -                                                                         | 1 5                                                                       |
| मिक तक        | स्तरोन्नत म                             | ⊓ध्यमिक स                                                            | कूल                                                     | -                                          |                                                                           | 1                                                                         |
|               | ' गए प्राथी<br>रोन्नत प्रा<br>ों तक स्त | ' गए प्राथमिक स्कूल<br>रोन्नत प्राथमिक स्कूल<br>ों तक स्तरोन्नत मिरि | रोन्नत प्राथमिक स्कूल .<br>ोों तक स्तरोन्नत मिडिल स्कूल | गए प्राथमिक स्कूल<br>रोन्नत प्राथमिक स्कूल | गए प्राथमिक स्कूल<br>रोन्नत प्राथमिक स्कूल<br>ों तक स्तरोन्नत मिडिल स्कूल | गए प्राथमिक स्कूल<br>रोन्नत प्राथमिक स्कूल<br>ों तक स्तरोन्नत मिडिल स्कूल |

राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ग्रौर ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना सम्बन्धी नामांकन वर्ष 1983-84 के दौरान क्रमणः 6,830 ग्रौर 10,986 रहा है।

भ्ररुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से चौबीस स्काउट्स और 24 गाइडों ने प्रथम कक्षा प्रशिक्षण पाठ्यकम में भाग लिया। कुछ छालों ने एन० सी० सी० द्वारा आयोजित एन० सी० सी० कैम्पों और अन्य नेतृत्वपरक पाठ्यकमों में भी भाग लिया।

वहां केवल दो ही डिग्री कालेज हैं जिनकी इस समय नामांकन संख्या 560 है।

स्कूलों में स्रधिक बच्चों को श्राकिषत करने श्रौर उन्हें ग्रपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक वहां बनाए रखने के लिए नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों, नि:शुल्क लेखन सामग्री, स्कूल विदयों ग्रौर मध्याह्न भोजन की स्कूलों में प्रोत्साहन के रूप में व्यवस्था की जाती है। ये योजनाएं स्थिरता ग्रौर बीच में स्कूल छोड़ने की दर को काफी हद तक कम करने में सहायक हुई है। योग्यता छात्न-वृति योजना दूसरा ऐसा प्रोत्साहन है जिसे 1983-84 से लागू किया गया है।

विभिन्न उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से 244 छात्रों ने 14 नवम्बर, 1983 को बाल दिवस पर स्रायोजित सामृहिक गायन कार्यक्रम में भाग लिया।

#### बाल दिवस--14 नवम्बर, 1983

क्षेत्नीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट के सहयोग से अक्तूबर-नवम्बर, 1983 में जोर-हाट और इटानगर में विज्ञान प्रेरणात्मक पाठ्यकम आयोजित किया गया। इस पाठ्यकम में इक्कीस छात्नों ने भाग लिया।

#### 3. दादरा तथा नागर हवेली

पिछड़े क्षेत्र जैसे कि दादरा तथा नागर हवेली में शिक्षा का बहुत महत्व है जहां मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वगों के लोग रहते हैं। बच्चों को स्कूलों में नियमित रूप से उपस्थित होने में अभ्यस्त बनाने के लिए, वर्ष 1983—84 के दौरान 13 पूर्व-प्राथमिक स्कूलों में 562 बच्चे दाखिल किए गए हैं। 157 प्राथमिक स्कूलों में 16237 बच्चे दाखिल हैं जिनमें से 528 अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हैं। 5 हाई स्कूल हैं जिनमें छात्रों की कुल संख्या 1983 है जिनमें से 140 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित हैं।

संघ शासित दादरा तथा नागर हवेली द्वारा चलाए जा रहे 9 समाज कल्याण छाता-वास हैं जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्न दाखिल किए जाते हैं तथा उन्हें नि:शुल्क आवास तथा भोजन प्रदान किया जाता है। वर्ष 1982— 83 के दौरान इस छातावासों में 555 छात्न दाखिल थे।

संघशासित क्षेत्र दादरा तथा नागर हवेली में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, प्रारम्भिक शिक्षा तक सभी छात्रों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है, सभी ग्रनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जनजातियों से

सम्बन्धित छालों को निःशुल्क नोटबुक/पाठ्यपुस्तकें तथा ग्रन्य शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाती हैं, प्रत्येक ग्रनुपुचित जाति/प्रनुपुचित जनजाति के छात्र को प्रत्येक वर्ष दो जोड़ी कपड़ दिए जाते हैं, तथा प्रत्येक ग्रनुपुचित जाति/ग्रनुपुचित जनजाति से राम्यन्धित प्रत्येक छात्र को एक जोड़ी कैन्वास जूते दिए जाते हैं। इसके ग्रतिरिक्त, ग्रनुमूचित जातियों/ग्रनुसूचित जनजातियों के छात्रों की नियमित उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन नकद पुरस्कार तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिभाशाली छात्रों को नकद पुरस्कार प्रदान करना, तथा ग्रनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जनजातियों तथा कम ग्राय वाले वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां देना 1983–84 के दौरान जारी रहा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यकम संघशासित क्षेत्र में 30 केन्द्रों सिंहत जिनमें 1333 प्रौढ़ प्रशिक्षार्थी दाखिल थे, 1978-79 में आरम्भ किया गया था। वर्ष 1983-84 के दौरान, केन्द्रों की संख्या 62 तथा प्रशिक्षार्थियों की संख्या 1877 तक पहुंच गई है । शारीरिक शिक्षा तथा अन्य सह-पाट्यचर्या कार्यकलापों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यूनिसेफ कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पाट्यचर्या तथा नवीनीकरण तथा सामुदायिक शिक्षा से सम्बन्धित विकासशील कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। वर्ष के दौरान, एक अन्य परियोजना ग्रर्थात् जनसंख्या शिक्षा संघशासित क्षेत्र में शुरू की जा रही है।

#### 4. दिल्ली

दिल्ली संघशासित क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 1485 स्क्वेयर किलोमीटर है, का भ्राबादी का घनत्व बहुत ग्रधिक है। वर्ष 1982 में इसकी ग्राबादी 64,57,740 थी, इसका ग्रौसतन घनत्व प्रति स्क्वेयर किलोमीटर 4278 व्यक्ति था। वर्तमान जनसंख्या में, स्कूलों में दाखिल किए जाने वाले बच्चों की संख्या काफी ग्रधिक है।

दिल्ली संघशासित क्षेत्र में बच्चों का स्तरवार ब्यौरा निम्नलिखित है :---

- (क) प्राथमिक स्तर (कक्षा I-V) 7.41 लाख
- (ख) मिडिल स्तर (कक्षा VI-VIII)--3.80 लाख
- (ग) माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X)---1.80 लाख
- (घ) सीतियर माध्यमिक स्तर (XI-XII) 1.01 लाख

शिक्षा निदेशालय प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 छात्रों के ग्रतिरिक्त नामांकन की कभी को पूरा करता है। विद्यमान 15,406 श्रनुभागों में निम्नलिखित के द्वारा लगभग 800 श्रनुभाग 1983-84 के दौरान जोड़े गए :---

- (i) दस नए राजकीय मिडिल स्कूल खोलकर;
- (ii) सात राजकीय स्कूलों का विभाजन करके;
- (iii) 12 राजकीय मिडिल स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों तक स्तरोन्नत करके ।
- (iv) 19 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को सीनियर, माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत करके ।

श्रनुसूचित जातियों के छातों ग्रादि के लिए खेलों की ग्रोन्नति, योग्यता तथा खुली योग्यता छात्रवृत्तियों के श्रतिरिक्त श्रनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जनजातियों तथा समाज के श्रन्य कमजोर वर्गों के छातों (1000 लाभग्राही) को कई सुविधाएं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए निःशुल्क परिवहन (2800 लाभग्राही), वर्दियों की निःशुल्क सप्लाई (23500 लाभग्राही), पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क सप्लाई (12,500 लाभग्रही) तथा ग्रनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जनजातियों तथा समाज के ग्रन्य कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए उपचारी/विशेष प्रशिक्षण ग्रादि प्रदान की जाती है।

दिल्ली प्रशासन ने त्रपने स्कूलों में ग्रत्पसंख्यक लोगों की भाषात्रों जैसे कि उर्दू, पंजाबी ग्रादि के शिक्षण के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की है। शिक्षा वाणिज्य, विज्ञान तथा मानविकी जैसे विभिन्न विषयों में भी दी जाती है। शिक्षा निदेशालय ने 78 अनीपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए हैं तथा इन केन्द्रों में 2016 बच्चे दाखिल किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रौड़ शिक्षा कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत, शिक्षा निदेशालय ने 20 शहरी परियोजनाएं तथा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना गुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में समाज को शामिल करना है।

माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक परीक्षात्रों के लिए शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा एक पत्नाचार पाठ्यक्रम विद्यालय चलाया जाता है।

इस स्कूल को प्रत्येक वर्ष मधिकाधिक लोकिप्रयता मिलती जा रही है। वर्ष 1983-84 के दौरान स्कूल का नामांकन 25,000 तक पहुंच गया है।

विभाग, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है। शिक्षा निदेशालय के अबाध रूप से कामकाज करने हेतु दिल्ली के पूरे संघीय क्षेत्र को चार शैक्षिक जिलों में बांट दिया गया है। प्रत्येक जिला एक लघु निदेशालय है जिसके प्रमुख उप शिक्षा निदेशक हैं जिसके काम में दो प्रशासनिक अधिकारी तथा कई शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी सहायता करते हैं।

शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर शिक्षा विभाग को सलाह देने के लिए विख्यात शिक्षा-विदों तथा ग्रन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक गैक्षिक सलाहकार बोर्ड है।

दिल्ली की ग्रभिलेखागार योजना प्रलेखों, पाण्डुलिपियों तथा ग्रन्य रिकार्ड सामग्री के ख्य में दिल्ली की सांस्कृतिक संपत्तियों के परिरक्षण से सम्बन्धित है। जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध ऐतिहासिक ग्रनुसंधान तथा प्रशासनिक संदर्भों की महत्वपूर्ण सूचना शामिल है। 10-11-83 से 15-11-83 तक ग्रभिलेखागार सप्ताह मनाया गया ग्रौर इस ग्रवसर पर विभाग द्वारा "दिल्ली एक उद्यान नगर" विषय पर ऐतिहासिक रिकार्डों तथा फोटोग्राफों की एक प्रदर्शनी ग्रायोजित की गई। यह प्रदर्शनी 1858 से 1947 तक की ग्रवधि के मौलिक रिकार्डों तथा फोटाग्राफों पर ग्राधारित थी जिसमें मुगल ग्रौर ग्रंग्रेजी काल के दिल्ली के विभिन्त उद्यानों का इतिहास विशेष रूप से दर्शीया गया था।

#### 5. गोआ, दमन तथा दीव

गोग्रा, दमन ग्रीर दीव के संघीय क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर ग्रधिकांश स्कूल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं ग्रीर माध्यमिक स्तर पर ग्रधिकांश हाई स्कूलों को निजी प्रवन्धकों द्वारा सरकारी वित्तीय सहायता से चलाया जाता है। वर्ष 1983-84 के दौरान कक्षा I से V में ग्रनुमानित नामांकन की संख्या 1, 41, 060 है, जबिक 1982-83 के दौरान यह संख्या 1,38,815 थी। कक्षा V-VII में नामांकन की ग्रनुमानित संख्या 76,590 है जो 1982-83 में 75,059 थी। माध्यमिक णिक्षा में यह संख्या जो 1982-83 के दौरान 51,501 थी, वढ़कर 53,600 तक पहुंच जाने का ग्रनुमान है। क्षेत्र में 22 उच्चतर माध्यमिक स्कूल (राजकीय तथा महायता प्राप्त) हैं, जो उच्चतर माध्यमिक कक्षाग्रों ( $\mathbf{XI}$ - $\mathbf{XII}$ )के छात्रों को णिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनमें छात्रों की नामांकन संख्या ग्रनुमानतः 8,525 है, जबिक 1982-83 में यह संख्या 8,381 थी। इस समय इस संघीय क्षेत्र में सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 18 कालेज हैं। वर्ष 1983-84 के दौरान इन कालेजों में कुल नामांकन संख्या ग्रनुमानतः 7,065 है।

पूर्व प्राथमिक णिक्षा को सर्व सुलभ बनाना इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना के ग्रन्तर्गत, 3—6 ग्रायु वर्ग के वच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। 1983-84 के दौरान प्रायोगिक ग्राधार पर ऐसे 11 पूर्व प्राथमिक स्कूल खोलने का विचार है ग्रौर 1984-85 के दौरान ऐसे ग्रधिक से ग्रधिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

ग्राश्रमणालात्रों की योजना के ग्रन्तर्गत, दो ग्राश्रमणालाएं पूरी हो चुकी हैं। इस प्रकार के स्कूल केवल बेहतर शिक्षा मुविधाएँ ही प्रदान नहीं करेंगे बल्कि जनजातीय बच्चों को स्कूल जाने की प्रेरणा भी प्रदान करेंगे। इस योजना के ग्रन्तर्गत जनजातीय बच्चों के लिए निःशुल्क खान-पान ग्रौर ग्रावास की व्यवस्था होती है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्षम के ग्रन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में 318 केन्द्र खोले गए हैं जिनमें 4,770 प्रौढ़ नामांकित हैं जबिक लक्ष्य 540 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 8,100 प्रौढ़ों के नामांकन का था। यह लक्ष्य इस वर्ष की समाप्ति से पूरा हो जाने का ग्रनुमान है।

गोस्रा, दमन श्रौर दीव के संघीय क्षेत्र में 10वीं कक्षा तक सभी छातों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। कक्षा XI से XII तक के उन सभी छातों के लिए भी शिक्षा निःशुल्क है जिनके श्रिभमवकों की वार्षिक श्राय 4800/— रु० प्रतिवर्ष तक है। इसके श्रितिरक्त, विभिन्न योजनाश्रों के अन्तर्गत कक्षा XI तथा XII में कुल 1,136 छातों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। वर्ष 1983-84 के दौरान यह संख्या लगभग 2,254 हो जाएगी। प्राथमिक तथा उच्चतर स्कूल शिक्षा स्तर पर श्राधिक प्रेरणाश्रों से 1983-84 के दौरान लगभग 10,000 छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। 1982-83 के दौरान मिडिल तथा माध्यमिक स्कूल स्तर पर श्राधिक रूप से पिछड़ी जातियों के 40,688 बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई तथा 1983-84 के दौरान इस योजना के श्रन्तर्गत 11,250 छात्रों को शामिल किए जाने का श्रनुमान है।

राज्य शिक्षा संस्थान, शिक्षा की कोटि सुधारने के लिए कार्य करता है। मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव प्रारम्भ करने के कार्य का समन्वय तथा पर्यवेक्षण भी राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना के ब्रन्तर्गत 6 से 11 ब्रायु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। इससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने में सहायता मिलती है।

#### 6. मिजोरम

मिजोरम संघ शासित क्षेत्र में शिक्षा की संरचनात्मक पद्धित निम्न प्रकार है :—— प्राथमिक स्कूल खण्ड के ग्रन्तर्गत कक्षा I से IV तक 6-11 ग्रायु वर्ग मिडिल स्कूल खण्ड के ग्रन्तर्गत कक्षा V से  $V_{11}^{II}$  तक 11-14 ग्रायु वर्ग हाई स्कूल खण्ड के ग्रन्तर्गत कक्षा  $V_{11}^{II}$  X तक 14 से 16 ग्रायु वर्ग ।

| 1982-83 के दौरान | स्कूलों भ्रौर उनमें | नामांकन की संख्या | निम्नलिखित है: |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|------------------|---------------------|-------------------|----------------|

| ऋ० स्तर<br>सं०            | <i>-</i> |      |         | स्कूलों की संख्या | छात्रों की संख्या |
|---------------------------|----------|------|---------|-------------------|-------------------|
|                           | -        |      | -       | 808               | 81072             |
| 2. मिडिल स्कूल            | •        |      | -       | 360               | 27313             |
| 3. हाई स्कूल .            |          |      | •       | 141               | 13522             |
| 4. कालेज/शिक्षक प्रशिक्षण | संस्थान, | पोलि | टेक्निक |                   |                   |
| इत्यादि .                 | •        | -    | •       | 17                | 5753<br>          |

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मिजोरम प्रशासन को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, यद्यपि 65 बस्तियों में 65 स्कूल खोले जा चुके हैं। लोगों द्वारा अपना स्थान बदलते रहने के कारण अभी ऐसे और अधिक स्कूल खोले जाने हैं।

प्रशासन ने, 4204 जनजातीय छात्नों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां व ग्रन्य कई छात्र वृत्तियां श्रीर शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के श्रतिरियत 3346 उम्मीदवारों की पूर्व-मैट्रिक छात्र-वृत्तियां भी प्रदान कीं । प्रौढ़ शिक्षा (सामाजिक) कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत 20 स्थानों पर साक्षरता सेमिनार ग्रौर ग्रिभयान कार्यक्रम ग्रायोजित किए गए। इस समय 290 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र ग्रौर 60 उप-केन्द्र हैं। इस वर्ष दो प्रायोगिक प्रौढ़ स्कूल खोले गए। मिजोरम प्रशासन ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य-रत कई स्वैच्छिक संगठनों को सहायक ग्रनुदान भी दिए।

15 छात्रों को विज्ञान अभिप्रेरणा पाठ्यकम के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहट भेजा गया। विज्ञान और गणित शिक्षण के सम्बन्ध में 1025 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षिक प्रणाली में सुधार करने के लिए 49 पाठ्यपुस्तकों प्रकाशित कीं। परिषद ने 18 विभिन्न प्रशिक्षण कार्य-शालाएं भी आयोजित कीं जिसमें कई अधिकारियों और शिक्षकों ने भाग लिया।

#### 7. पांडिचेरी

पांडिचेरी संव शासित क्षेत्र, पांडिचेरी कराईकल, माही श्रौर यमन क्षेत्रों के सम्बन्ध में तिमलनाडु, केरल ग्रौर श्रान्ध प्रदेश की शिक्षा पद्धित का ग्रनुसरण कर रहा है। इस समय वहां पूर्व-प्राथमिक से लेकर कालेज स्तर तक की 611 शैक्षिक संस्थाएं हैं। कुल मिलाकर पूर्व-प्राथमिक स्तर से लेकर कालेज स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या 1,51,479 है।

इस समय सरकार ग्रौर प्राइवेट प्रबन्धकों द्वारा 98 पूर्व-प्राथमिक स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनमें 3-5 ग्रायु वर्ग के कुल 4640 बच्चे दाखिल हैं। 339 ऐसी बस्तियां हैं जहां एक कि॰ मी॰ की दूरी के ग्रन्दर एक प्राथमिक स्कूल तथा दो कि॰ मीड की दूरी के ग्रन्दर एक पिडल स्कूल स्थित है। सरकार ग्रौर प्राइवेट प्रबन्धकों द्वारा चलाए जाने वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या 326 तथा मिडिल स्कूलों की संख्या 101 है। प्राथमिक ग्रौर मिडिल स्कूलों में बच्चों की कुल नामांकन संख्या कमशः 84,850 ग्रौर 39,409 है जिनमें से कमशः 14,010 ग्रौर 4735 छात्र ग्रनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। ग्रनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या केवल 15.05 प्रतिशत है। वर्ष 1983-84 के लिए 6-14 ग्रायु वर्ग के लिए 5,000 ग्रीतिरक्त छात्रों के नामांकन का लक्ष्य था परन्तु नामांकित छात्रों की संख्या 5,290 थी।

बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले, विशेष तौर से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित छात्रों की प्रति-शतता को कम करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन के रूप में लेखन सामग्री ग्रौर पाठ्यपुस्तकों की निः शुल्क ग्रापूर्ति की जाती है । दो जोड़ी मुफ्त विदयों दी जाती हैं । मिडिल स्कूलों में लड़िकयों को उपस्थिति छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। प्राथमिक स्कूलों में ग्रनुसूचित जनजाति की लड़िकयों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ग्रौर मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है।

हाई स्कूलों की कुल संख्या 64 है जिनमें दाखिल छात्रों की संख्या 14,567 है जिनमें से 1,322 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं। प्रत्येक बस्ती में तीन कि० मी० दूरी के अन्दर एक माध्यमिक स्कूल स्थित है। इस समय पांडिचेरी और कराईकल क्षेत्रों में 18 उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं जिनमें छात्रों की कुल संख्या 4,886 है, जिनमें से 234 छात्र अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं? उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा नि:शुल्क है। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में 'गुनिसेफ' सहायता प्राप्त परियोजाना II और III कार्यान्वित की जा रही है।

9 कालेजों में उच्च ग्रध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। पांडिचेरी में दो कालेजों में तथा कराईकल में एक कालेज में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। इन कालेजों में छात्रों की कुल संख्या 3,980 है। व्यावसायिक क्षेत्र में एक विधि कालेज ग्रीर एक पोलिटिक्निक है जो तकनीकी ग्रीर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा संचालित चार हाई स्कूल, एक गिडिल स्कूल ग्रीर दो प्राथमिक स्कूल हैं। पांडिचेरी में फांस सरकार द्वारा संचालित एक फ्रेंच कालेज है। उच्चतर माध्यिमिक/अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्नों के लिए राज्य की ओर से प्रदान की जाने वाली तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की संख्या लगभग 218 है। इस क्षेत्र में अन्य कार्यकलापों जैसे कि स्काउट्स और गाइड्स, एन० सी० सी०, शारीरिक शिक्षा और बाल भवन की गतिविधियों आदि की यथोचित महत्व दिया जाता है।

संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम सतत रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। 1978-79 के दौरान इस कार्यक्रम को शुरू करने के समय इस क्षेत्र में 15-35 ग्रायु वर्ग में साक्षर लोगों की संख्या 85,000 ग्रांकी गई थी। राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों की संख्या 148 है। इसके ग्रलावा 412 केन्द्र, कल्याण विभाग सहित ग्रन्य एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1983-84 के लिए लक्ष्य 18,000 रखा गया है ग्रौर ग्रब तक लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत प्राप्त किया जा चुका है। सतत प्रयासों के फलस्वरूप 1981 की जनगणना के ग्रनुसार संघीय क्षेत्र पांडिचेरी की साक्षरता प्रतिशतता 54.23 प्रतिशत तक बढ़ गई है। तथा सरकार इस प्रतिशतता को ग्रौर बढ़ाने के लिए कठोर प्रयास कर रही है।

#### 8. चण्डीगढ़

भारत में चण्डीगढ़ ही केवल एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जहां प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा चुका है। विद्यार्थियों के ग्रतिरिक्त नामांकन की मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान स्कूलों में कुछ ग्रीर सेक्शन खोले गए हैं।

अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों से सम्बन्धित बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है जिससे शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छान्नों की संख्या को कम करने में पर्याप्त सहायता मिली है। समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित छान्नों को वर्दियां और लेखन सामग्री प्रदान की गई। इन छान्नों को पाठ्यपुस्तकें भी मुफ्त दी गई।

विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों/रियायतों से लाभान्वित होने वाले ग्रनुसूचित जातियों से सम्बन्धित बच्चों की संख्या 7000 है। 25000 बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें ग्रौर लेखन सामग्री प्रदान की गई तथा 31000 बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई।

इस संघ शासित क्षेत्र में एक राज्य शिक्षा संस्थान भी है जो स्कूल स्तर पर शिक्षा में गुणा-त्मक सुधार के लिए कार्यरत है।

व्यस्कों में गरीबी, निरक्षरता के विरुद्ध ग्रिभियान को तेज करने के लिए क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। छात्नों के बीच खेल कूद तथा ग्रन्य कार्यकलापों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

### 9. लक्ष्यद्वीप

लक्षद्वीप के आबादी योग्य सभी द्वीपों में प्राथमिक स्कूल शिक्षा की सुविधाए उपलब्ध हैं। 1983-84 के दौरान इस संघ शासित क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं।

इस द्वीप में सभी स्तरों पर शिक्षा नि:शुल्क है। स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को पाठ्य-पुस्तकों तथा लेखन सामग्री प्रदान की जा रही है। नर्सरी, प्राथमिक ग्रौर मिडिल स्कूलों में छात्रों को मध्याह्म भोजन मुफ्त प्रदान किया जाता है। हाई स्कूल ग्रौर कालेजों में छात्रों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती है। सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में भोजन का खर्च प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। उच्च ग्रध्ययन हेतु जिसके लिए इस द्वीपसमूह में कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, देश के मुख्य भूभाग में संस्थाग्रों में छात्रों के लिए स्थान ग्रारक्षित है ग्रौर उच्च ग्रध्ययन के लिए चुने गए छात्रों को प्रशासन द्वारा छात्रवृत्तियां एक मुक्त ग्रनुदान तथा ग्रन्य गैक्षिक रियायतें प्रदान की जाती हैं हाई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। खेलों व ग्रन्य कार्यकलापों जैसे कि स्काउट्स ग्रौर गाइड्स की ग्रोर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां

स्वीकृत आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां

हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

# **छात्रवृत्तियां**

मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्तियों के कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इनमें वे कार्यक्रम भी शामिल हैं जिनकी पेशकश अन्य देशों द्वारा की गई है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है शैक्षिक अवसरों को समान बनाना और इसके साथ-साथ भारतीय छात्रों को उच्च तथा विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करना। मंत्रालय द्वारा अन्य देशों के राष्ट्रिकों की छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां द्विपक्षीय आधार पर भी दी जती है और अन्यथा भी। महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है:—

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां योग्यता एवं आय के आधार पर दी जाती है। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों की संख्या 1982-83 में 25,000 थीं, 1983-84 में बढ़ाकर 26,000 कर दी गयी है। जुलाई 1981 से छात्रवृत्तियों की राशि भी बढ़ा दी गई है तथा अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर दिवा छात्रों के लिए 60/-ए० प्रतिमाह से बढ़ाकर 120/-एप प्रतिमाह तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 100/- एपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 170/- एपए प्रतिमाह कर दी गई है।

इस योजना के श्रन्तर्गत 1983-84 में 20,000 छातवृत्तियां प्रदान की गई हैं। ये छाद्र-वृत्तियां योग्यता एवं द्याय के श्राधार पर दी जाती है। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से कार्योन्वित की जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य कम ग्राय वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है क्योंकि ऐसे बच्चे ग्रन्यथा ग्रपने खर्चे से ग्रच्छे ग्रावासीय स्कूलों में शिक्षा के ग्रवसर प्राप्त नहीं कर पाते ।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 11-12 आयु वर्ग के एसे 500 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके अभिभावकों/संरक्षकों की आय 500/-रू० प्रतिमाह से अधिक नहीं है। इनमें 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए और 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियां वस्त्र भत्ते अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित होती है।

छालों का चयन दो परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है। प्रारम्भिक परीक्षा राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है और अन्तिम परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा किया जाता है। 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर दी जाती हैं और शेष 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां राज्य/संघशासित क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर आबंदित की जाती हैं वशर्ते कि न्यूनतम निर्धारित शर्ते पूरी हों।

ये छात्रवृत्तियां स्वीकृत श्रावासीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा, जिसमें शिक्षा का + 2 स्तर भी शामिल है, तक उपलब्ध रहती है। छात्न विद्यालय शुल्क, ग्रावास, व्यय, पुस्तकों ग्रौर लेखन सामग्री के समग्र खर्च के ग्रतिरिक्त जेब खर्च श्रौर वस्त्र भत्ते के हक्दार होते हैं।

1955-56 में प्रारम्भ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्रहिन्दी भाषी राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना तथा जन राज्यों की सरकारों के िक्षण तथा ऐसे पदों के लिए जिनमें हिन्दी का ज्ञान जरूरी है, उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध करना है। इस योजना के अन्तर्गत स्रहिन्दी भाषी राज्यों के छान्नों को मैट्रिकोत्तर स्रध्ययन के लिए छान्नवृत्तियां प्रदान की जाती हैं वगर्ते कि वे पाठ्यक्रम में हिन्दी को एक विषय के रूप में लेकर पढ़ें। 1983-84 के दौरान विभिन्न स्रहिन्दी भाषी राज्य सरकारों/संघणासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 2500 नई छान्नवृत्तियां स्राबंटित की गई। छान्नवृत्तियों की राणि 50 रु० प्रतिमाह से लेकर 125 रु० प्रतिमाह है। इनकी दर स्रध्ययन पाठ्यक्रम स्रौर राज्य/संघणासित क्षेत्र, जहां पर हिन्दी

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

बंगलादेश के राष्ट्रकों के लिए छ।त्रवृत्तियां शिक्षा छात्रवृत्तियां

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

संस्कृत के अतिरिक्त अरबी और फारसी जैसी क्षेण्य भाषाओं के अध्ययन में कार्य-रत परम्परागृत संस्थाओं के अध्ययन करके निकले व्यक्तियों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां

प्रामीण क्षेत्रों के
प्रतिभाशाली बच्चों
के लिए माध्यमिक
स्तर पर राष्ट्रीय
छातव्तियां

को प्रोत्साहन दिया जा रहा है के भ्राधार पर निर्धारित की जाती है। यह योजना राज्य सरकारों/संघणासित प्रणारानों द्वारा चलाई जाती है। तिमलनाडु के मामले में मंजालय द्वारा छाजवृत्तियों का भुगतान उस राज्य की संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 180 छात्रवृत्तियां चुनिन्दा अफीकी, एशियाई तथा दूसरे देशों के राष्ट्रिकों को भारत में उच्च अध्ययन के लिए दी जाती है। यह योजना अन्य देशों के राष्ट्रिकों का भारत में उपलब्ध उच्च शिक्षा सुविधाए उपलब्ध करा कर भारत और अन्य देशों के बीच मैंतीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए बनायी गई है। इसके अन्तर्गत अधिकांश छात्रवृत्तियां उन्हीं देशों के राष्ट्रिकों को दी जाती है, फिर भी, कुछ छात्रवृत्तियां इन देशों में स्थायी रूप से रह रहे भारतीय मूल के ऐसे छात्रों को दी जाती है जो इन देशों की राष्ट्रीयता प्राप्त कर चुके होते हैं।

श्रवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की राशि 500 रुपए प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 600 रुपए प्रतिमाह है। इसके ग्रतिरिक्त, छात्रों को योजना की शर्तों के श्रन्तर्गत श्रनुसत्य 500 रुपए ग्रीष्म श्रवकाश भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। पुस्तकों ग्रौर उपस्करों के खर्चे के लिए पी॰एच॰डी॰, चिकित्सा तथा इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्न 400 रुपए की एक मुक्त राशि और दूसरे पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्न 300 रुपए प्रति वर्ष दिये जाते हैं। छात्नों द्वारा श्रपने चिकित्सा उपचार तथा श्रध्ययन दौरों पर किये गये खर्चों की प्रतिपूर्ति भी योजना के नियमों के श्रनुसार की जाती है। विद्यालय-शुल्क ग्रौर श्रन्य ग्रनिवार्य खर्चों का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है परन्तु छात्रावास ग्रौर खाने के खर्च का वहन छात्नों को स्वयं करना पड़ता है।

इस योजना के अन्तर्गत बंगला देश के राष्ट्रिकों को प्रतिवर्ष 100 छातवृत्तियां प्रदान की जाती है। छातवृत्तियों के लिए चयन बंगलादेश सरकार द्वारा ढाका स्थित भारतीय उच्चा-योग के परामर्श से किया जाता है। छातवृत्ति की राशि व्यवहारिक रूप से "सामान्य सांस्कृतिक छातवृत्ति" के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि के वराबर है।

इस योजना के अन्तर्गंत 50 छात्रों को चुना जाना था परन्तु 49 को ही छात्रवृत्तियों के लिए चुना गया। ये छात्रवृत्तियां मुद्रण प्रौद्योगिक में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए, नौ सैनिक वस्तुकला में उत्तरस्नातक तथा मानविकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डाक्टोरल ग्रौर उत्तर डाक्टोरल ग्रध्ययन के लिए दी जाती है। केवल वही उम्मीदवार जिनको ग्रभिभावकों की सभी श्रोतों से ग्राय (सामान्य करों रहित) 1,000 ए० प्रति माह ग्रथवा इससे कम है, इन छात्रवृत्तियों के पात्र हैं।

इस योजना के ग्रन्तर्गत प्रति वर्ष 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 1982-83 में इन छात्रवृत्तियों के लिए 20 उम्मीदवारों को चुना गया।

इन छातवृत्तियों की संख्या जो 1982-83 में 28,000 थी, 1983-84 में वढ़ाकर 33,000 कर दी गई है। इन छातवृत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित है:——

(क) सामान्य श्रेणी

हर सामुदायिक खण्ड के लिए 3 छात्रवृत्तियां

15,000

(ख) भूमिहीन श्रमिकों के बच्चों के लिए हर साम्दायिक खण्ड के लिए 2 छात्रवृत्तियां

10,000

(ग) अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हर सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक छात्रवृत्ति श्रौर 20 प्रतिशत ग्रथवा इससे श्रिधक श्रनुसूचित जाति की श्राबादी वाद हर सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक

म्रतिरिक्त छाववृत्ति

6,500

दूसरे देशों की सरकारों/ संगठनों/संस्थाओं द्वार। प्रदान की गई छात-वृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

यू० के०/कताडा सरकार द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

पोलैण्ड सरकार की छात्रवृत्तियां आंशिक वित्तीय सहायता योजना

भारत में शिक्षा/ प्रशिक्षण के लिए विदेशी छात्रों को छ।त्रवृत्तियां

राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्तियां/ शिक्षावृत्तियां योजना/ राष्ट्रमण्डल शिक्षा योजना

डा॰ अभिलकार कैंबल छात्रवृत्तियां

डा० अनयूरिन बेवन मेमोरियल शिक्षावृत्ति (घ) ग्रनुसूचित जनजाति के हर ग्रनुसूचित जनजाति सामुदायिक विकास वज्यों के लिए खण्ड के लिए 3 छालवृत्तियां

यह योजना राज्य सरकारों तथा संघणासित क्षेत्नों के प्रशासनों के जरिए चलायी जा रही हैं।

1,500~

छात्रवृत्ति योजनाश्रों के श्रन्तर्गत मंत्रालय ने निम्नलिखित देशों द्वारा किये गये नामांकन स्वीकार कर लिये हैं :---

यूनान 3, स्वीडन 3, स्विटजरलैंड 5, इण्डोनेशिया 2, जापान 9, अमरीका 6, नीदरलैंग्ड 14, तुर्की 1, आयर लैंग्ड 2, इटली 21, जर्मन जनवादी गणराज्य 5, रूस 20, आस्ट्रिया 4, जर्मनी 10, आस्ट्रेलिया 5, न्यूजीलैंग्ड 5, व्विनिदाद और टोबाको 1, ब्रिटिश तकनीकी सहकारिता कार्येत्रम यू० के० 10, ब्रिटिश उद्योग संघटन यू० के० 2, ब्रिटिश काऊंसिल छात्रवृत्तियां, यू० के० 10, नार्वे 11, डेनमार्के 8।

निम्नलिखित देशों से नामांकनों की स्वीकृति की प्रतीक्षा है :--

यूनान 1, हंगरी 6, नीदरलैण्ड 22, मत सुमाई फांउडेशन फैलोशिय, जापान 2, होसी अन्तर-राष्ट्रीय निधि विदेशी छात्रवृत्तियां, जापान 8, चेकोस्लोबाकिया 2, मिस्र, अरव गणराज्य 6।

किये गए 93 नामांकनों में से दिसम्बर तक 54 उम्मीदवारों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इसमें से 27 उम्मीदवार यू० के० कनाडा के लिए पहल ही रवाना हो चुके है।

पोलैण्ड द्वारा 15 छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस योजना के भ्रन्तर्गत विदेशों में भ्रध्ययन के इच्छुक उन भारतीय छात्नों/शिक्षाविदों को ऋण के रूप में 6,000/— रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्होंने, भ्रन्य स्नोतों से छातवृत्ति/वित्तीय सहायता पहले प्राप्त कर ली है परन्तु उनके पास धन की कमी है। श्रालोच्य भ्रवधि के दौरान, इस योजना के भ्रन्तर्गत 6 उम्मीदवारों को सहायता दी गई।

भारत में श्रालोच्य वर्ष के दौरान, द्विपक्षीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के श्रन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के लिए निम्नलिखित "देशों को 300 छात्रवृत्तियां प्रदान कीं "।

सेनेगल, फांस, संघीय जर्मन गणराज्य, रूस, फिलीपाइन्स, बेल्जियम, नार्बे, ईराक, मिस्त ग्ररब गणराज्य, पोलैंड, तुर्की, चेकोस्लावाकिया, मैक्सिको, ग्रफगानिस्तान, यूनान, सोमालिया, इटली, योगोस्लाविया, सीरिया, यमन गणराज्य, हंगरी, वियतनाम, रोमानिया, वलगारिया, तूनीशिया, क्यूबा, पुर्तगाल, मलेशिया, कतार, श्रीलंका, बहरीन, बर्मा, ईरान, कीनिया, कोरियाई प्रजातांतिक लोक गणराज्य, मारिशस, जापान, ग्रल्जीरिया, श्रास्ट्रेलिया, संयुक्त ग्ररब श्रमारात, साईप्रस, सूडान।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखत देशों से श्राये विभिन्न छात्रों को 50 छातवृत्तियां प्रदान की जाती है:—-श्रास्ट्रेलिया, बारबादोस, कनाडा, साईप्रस, बोतस्वाना,
फिजी, घाना, कीनिया, लेसोको, मलेशिया, मारीशस, नाईजीरिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका,
सीरीलियोने, सेल्वज, स्वाजीलैंड, सैंट लूसिया, ग्रीनाडा, डोमीनिका, तनजानिया, टोंगा,
न्योरा, मालवी, पपूत्रा, न्यूमिनी ग्रौर अन्य दक्षिण प्रशान्त द्वीप समूह जिनमें पश्चिमी
समोग्रा, त्रिनीडाड श्रौर टोबागो, यू० के० उगान्डा ग्रौर जाम्मिवया शामिल नहीं है।

डा० ग्रमिलकार कैंब्रल छात्रवृत्ति योजना के ग्रन्तर्गत एक छात्रवृत्ति ग्रफीकी छात्र के लिये प्रदान की गई है।

डा० ग्रनयूरिन बेवन मेमोरियल शिक्षावृत्ति योजना के ग्रन्तर्गत यू० के० के लिये एक छातवृत्ति की पेशकश की गई। कोलम्बो योजना को तकनीकी सहयोग स्कीम

विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता योजना

पारस्परिक छाद्रवृत्ति योजना

शिल्प अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रमण्डल शिक्षा सहकारिता योजना

राष्ट्रमण्डल शिक्षा सहकारिता योजना 1983-84, वरिष्ठ शिक्षा-विदों का अल्प-कालीन दौरा इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों से आये छात्रों के लिये सहायता की पेशकश की गई है:—

श्रफगानिस्तान, बर्मा, बंगलादेश, भूटान, फिजी, ईरान, इण्डोनेशिया, लाग्रोस, मलेशिया—मालद्वीप, नेपाल, फिलीपाइन्स, पप्त्रा, न्यू गिनी, कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर तथा थाइलैंड।

विशेष राष्ट्रमण्डल अफीकी सहायता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों के छावों को सहायता की पेशकश की गई, वोनस्वाना, जाम्बिया, घाना, लेसोथे, मालवी, मारीशस, नाडजीरिया, सीयरे, लाचान, तनजानिया, यूगांडा, स्वाजीलैंड, सेद्वज, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे।

इस योजना के म्रन्तर्गत निम्नलिखित 16 देशों को 1983-84 के लिये 25 छातवृत्तियों की पेशकश की गई है—श्रास्ट्रेलिया, म्रर्जेन्टीना, ब्राजील, चाईल, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नार्वे, पानामा, फोगुवे, पीरू, पेन स्वीडन, स्विटजरलैंड, उरूगुवे, वेनीज्यूला।

इस योजना के अन्तर्गत एक वर्ष की अविध के लिये रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के शिल्प, अनुदेशकों को प्रशिक्षण के लिये एशिया, अफीका तथा लेटिन अमरीका स्थित राष्ट्र-मण्डलीय देशों के राष्ट्रिकों को विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। ये विशेष छात्रवृत्तियां किसी विशेष देश के लिये नहीं है।

इस योजना के अन्तर्गत तीन वरिष्ठ शिक्षा विदों का भारत आने का प्रस्ताव था। इनमें से एक शिक्षाविद ने भारत का दौरा कर लिया है और दूसरे की 1 फरवरी, 1984 को आने की संभावना है।

# पुस्तक संवर्धन और कापीराइट

पुस्तकें, शिक्षा का एक श्रनिवार्य साधन हैं। पुस्तक संवर्धन के लिये मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदम, सस्ते मूल्यों पर श्रच्छे साहित्य के निर्माण, स्वदेशी लेखन को प्रोत्साहन तथा लोगों में पढ़ने की श्रादत को लोकिश्रय बनाने से संबंधित हैं। इस सम्बन्ध में संचालित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

# राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना, सस्ते मूल्यों पर ग्रच्छी पठन सामग्री प्रकाशित करने ग्रीर ऐसी सामग्री के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने तथा लोगों में पुस्तकों के प्रति ग्रिभिक्षि जागृत करने के उद्देश्य से, सन् 1957 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से न्यास, भारतीय भाषाग्रों तथा ग्रंग्रेजी में ग्रच्छी कोटि की पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है ग्रीर इसके साथ-साथ पुस्तक मेलों (देश तथा विदेशों में) प्रदर्शनियों, सेमिनारों तथा संगोष्ठियों इत्यादि का ग्रायोजन कर रहा है ग्रीर उन में भाग लेता रहता है। इसके ग्रातिस्क्त न्यास द्वारा छात्रों को भारतीय लेखकों द्वारा ग्रंग्रेजी तथा हिन्दी में लिखित पुस्तकों सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिऐ, उच्च शिक्षा की पुस्तकों के सहायता-प्राप्त प्रकाशन की एक योजना भी चलाई जा रही है।

ऐसी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक मालायें जिनके अन्तर्गत न्यास द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, वे हैं :—भारत-भूमि, तथा लोग, राष्ट्रीय जीवनियां, यंग इण्डिया लायब्रेरी, भारत की लोक कथाएं, लोकप्रिय विज्ञान तथा आज का विश्व। अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1983 तक न्यास ने इन पुस्तक मालाओं के अन्तर्गत 1141 पुस्तकें (शीर्षक) (368 अंग्रेजी में तथा 773 भारतीय भाषाओं में) प्रकाशित की हैं। 1983-84 के दौरान, न्यास का प्रस्ताव लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित करने का है, जिनमें से नवम्बर, 1983 के अन्त तक 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

उपरोक्त पुस्तक मालाओं के श्रितिरक्त न्यास के पास, राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिये, आदान-प्रदान और नेहरू बाल पुस्तकालय, नामक दो प्रमुख प्रकाशन कार्यक्रम भी हैं। श्रादान प्रदान माला के श्रन्तर्गत, न्यास ने श्रव तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में 577 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 श्रौर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। नेहरू बाल पुस्तकालय माला के श्रन्तर्गत 31 मार्च, 1983 तक 846 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसके श्रलावा, श्रप्रैल-नवम्बर, 1983 के दौरान 52 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

न्यास द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के सहयोग से मध्य प्रदेश की पत्तन तहसील में, नव-साक्षरों को पठन जरूरतों से संबंधित एक मौके पर सर्वेक्षण किया गया, जो कि स्रब न्यास का एक निरन्तर कार्यक्रम बन गया है, इनमें बुन्देलखण्ड के बहुत से लेखकों ने भाग लिया।

उचित मूल्यों पर विश्वविद्यालय स्तर की मानक पुस्तकों उपलब्ध कराने की योजना त्यास द्वारा 1970 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के शुरू होने से (मार्च, 1983 तक) त्यास द्वारा जिन पुस्तकों के लिये सहायता दी गई है उनकी कुल संख्या 509 है तथा ग्रप्रैल-नवम्बर, 1983 के दौरान, 81 ग्रौर पुस्तकों के लिये सहायता प्रदान की गई है। इस योजना का कार्य-क्षेत्र बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें हिन्टी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों तथा ग्रंग्रेजी ग्रौर हिन्दी दोनों भाषाग्रों में पोलिटेन्टिन्क रस्त की तकनीकी पुस्तकों भी शामिल की जा सकों:

प्रकाशन कार्यक्रम

ग्राम्य प्रकाशनः

विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का सहायता-प्राप्त प्रकाशन

# पुस्तक मेले :

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की रजत जयन्ती न्यास द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेलों तथा पुस्तक समारोहों का भ्रायोजन भी किया जाता है। न्यास ने श्रब तक भारत के महत्वपूर्ण महानगरों में 11 राष्ट्रीय पुस्तक मेले तथा 98 क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां स्रायोजित की हैं।

न्यास द्वारा 11 से 14 नवम्बर, 1983 तक कलकत्ता में एक राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेले का श्रायोजन किया गया। इस मौके पर, बाल पुस्तक लेखकों का तीन दिन का एक शिविर, जिसमें तीन भाषाएं, श्रर्थात् श्रसमी, बंगला तथा उड़िया शामिल थीं, आयोजित किया गया श्रौर इसके श्रातिरिक्त एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें विदेशी बाल फिल्मों का प्रदर्शन भी शामिल था, श्रायोजित किया गया।

न्यास की रजत जयन्ती के समापन समारोह के उपलक्ष्य में, 30 जुलाई, 1983 की शाम को नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, के सभा भवन तीन मूर्ति, नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। ए० ग्राई० एफ० ए० सी० एस० हाल, नई दिल्ली में 2 से 4 अगस्त, 1983 तक ''राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के 25 वर्ष'' नामक एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें न्यास की स्थापना से लेकर आज तक प्रकाशित पुस्तकें प्रदर्शित की गई।

# विश्वविद्यालय स्तर की सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन और विदेशी पुस्तकों का प्रकाशन

भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को विदेशी मूल की मानक पुस्तकों, सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये, मंत्रालय द्वारा यू० के० अमरीका, और सोवियत रूस की सरकारों के सहयोग से तीन द्विपक्षीय कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल करने के लिये पुस्तकों के नर्वानतम संस्करणो पर विचार किया जाता है और उनका मूल्यांकन, यह देखने के लिये उपयुक्त विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा किया जाता है कि पुस्तकों भारतीय छात्रों के लिये उपयुक्त हैं अथवा नहीं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक लगभग 716 ब्रिटिश, 1620 अमरीकी तथा 435 रूसी पुस्तकों प्रकाशित की जा चुकी हैं।

देश की समग्र जरूरतों के सन्दर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास के लिये मार्गदर्शी-रूपरेखाएं निर्धारित करने हेतु सरकार ने 1967 में एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना की थी। 1970 में इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया तथा इसने फरवरी, 1974 तक कार्य किया।

पुस्तक क्षेत्र में गम्भीर चुनौतियों का सामना करने के लिये सरकार ने इस बोर्ड में अब संशोधन किया है। राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् नामक इस नये निकाय का पुनर्गठन किया गया है तथा अन्यों के साथ साथ इसके निम्नलिखित कार्य हैं:—

- (i) देश की समग्र जरूरतों के सन्दर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास के लिये मार्गदर्शी रूप रेखायें निर्धारित करना;
- (ii) लोगों के बीच पढ़ने की ग्रादत को बढ़ावा देना;
- (iii) साहित्य, विशेषकर बच्चों तथा ग्रामीण निरक्षरों के लिये उपयुक्त साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहित करना;
- '(iv) लेखन, विशेषकर, भारतीय भाषाग्रों में लेखन को बढ़ावा देना ग्रौर लेखकों के हितों की सुरक्षा के लिये उपाय सुझाना;
- (v). राष्ट्रीय पुस्तक<sup>7</sup>नीति का प्रारूप तैयार करना; तथा
- (vi) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनुसन्धान, सर्वेक्षण, अध्ययन तथा विशेष परियोजनायें ग्रारम्भ करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना।

इस परिषद् की पहली बैठक 9 जनवरी, 1984 को नई दिल्ली में हुई थी।

# राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् :

वर्ष 1982-83 के लिये भारत सोवियत रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय लेखकों के एक दो सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 3 से 18 मई 1983 तक सोवियत रूस का दौरा किया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय लेखकों के एक दो सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 27 सितम्बर, से 10 अक्तूबर, 1983 तक फ्रांस का दौरा किया।

# पुस्तकों का आयात तथा निर्यात

1983-84 के दौरान, उदार म्रायात नीति को जारी रखा गया मौर खुले सामात्य लाइसेंस के म्रन्तर्गत गैंक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों मौर पत्र पित्रकाम्रों, समाचार पत्नों तथा भाषाम्रों के सीखने के लिये रिकार्डों के म्रायात की मनुमित दी गई। इस सुविधा के साथ यह गर्त थी कि यदि किसी एक पुस्तक की 1000 से म्रधिक प्रतियों को म्रायात करने का प्रस्ताव है तो इस मंत्रालय की म्रनुमित म्रावश्यक होगी। मान्यता-प्राप्त संस्थायें, खुले सामान्य लाइसेंस के म्रन्तर्गत, म्रध्यापन उपस्कर, माइको फिल्में तथा गैंक्षिक माइको फिल्में म्रायात कर सकती हैं। ऐसी पुस्तकों के सम्बन्ध में, जिनके भारतीय पुनर्मृद्रण उपलब्ध हैं, विदेशी संस्करणों के म्रायात की म्रनुमित नहीं दी गई। म्रायात लाइसेंस प्रस्तुत किये बिना म्रायातकर्त्ताम्रों को पुस्तकों, पत्न पित्रकाम्रों वाले डाक पार्सल छुड़ाने के सम्बन्ध में रियायत देना 1983-84 के दौरान भी जारी रहा।

वे पुस्तक विकेता जिनकी कुल खरीद 3 लाख रुपये या इससे अधिक की रही हो, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली पुस्तकों को छोड़ कर अन्य पुस्तकों के आयात के लिये, अपनी कुल खरीद के 10 प्रतिशत के आधार पर आयात लाइसेंस के लिये आवेदन करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, मान्यता-प्राप्त स्कूलों, कालेजों तथा पुस्तकालयों को यह अनुमति दी गई कि वे प्रति संस्था 25,000 रुपये के हिसाब से ऐसी वस्तुओं के आयात के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनके लिये लाइसेंस की जरूरत है।

भारत विश्व के पुस्तक प्रकाशन वाले दस मुख्य देशों में से एक है तथा अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में इसका तीसरा स्थान है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों को प्रोत्साहित करने तथा अनुवाद/पुनर्मुद्रण अधिकारों की विक्री और विदेशों से छपाई का काम प्राप्त करने के उद्देश्य से, अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर और भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करने, विदेशों में बाजार के अध्ययन तथा सटिप्पण सूचीपत्रों और पुस्तिकाओं इत्यादि के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचार करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

1983-84 में भारत ने, पाकिस्तान, तुर्की, इन्डोनेशिया, जोर्डन, सिंगापुर, सोवियत रूस, मलेशिया, फ्रेंकफुर्त, बेल्ग्रेड, मैक्सिकों, बहरीन तथा मिश्र में हुई अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया। विदेशों में भारतीय दूतावासों की सहायता से नाइ-जीरिया, चीन लोक गणतन्द्र, मारीशस तथा इण्डोनेशिया में भी भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गई। ईरान, इथोपिया, बंगलादेश तथा बर्मा में भी पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है।

विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के परिणामस्वरूप, वर्ष 1983-84 में हमारा पुस्तक निर्यात, जिसमें-पत्न पत्निकायें भी शामिल हैं, लगभग 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

# राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान केन्द्र

यह केन्द्र विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का देश में ही प्रकाशन करने तथा भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिये एक सूचना एवं अनुसन्धान केन्द्र के रूप में कार्य करता है। इस प्रयोजन के लिये केन्द्र के पास देश में 1965 से लेकर अब

पुस्तक निर्यात संवर्धन कार्यकलाप तक विभिन्न विषयों पर सभी भाषाओं में प्रकाशित विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। यह केन्द्र, स्वदेशी पुस्तकों का, विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिये उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में जांच करने के लिये, मौके पर मूल्यांकन करता है, और इन पुस्तकों को भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में प्रविश्वत करता है। वर्ष 1983-84 के दौरान, केन्द्र ने कमशः चण्डीगढ़, शिमला, बंगलौर, हैदराबाद तथा कोचीन में पांच प्रदर्शनियों का आयोजन किया। केन्द्र ने, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के राष्ट्रीय सूची-पत्र के तीन वैमासिक परिशिष्ट प्रकाशित किये। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक अंकन पद्धित को चलाने के लिये इस केन्द्र को एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस पद्धित को आरम्भ करने के लिये प्रकाशकों से आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं।

केन्द्र ने, वर्ष 1981-82 के दौरान 82 प्रमुख पुस्तक आयात कर्ताओं द्वारा आयात की गई पुस्तकों के संक्षिप्त विवरणों पर आधारित नमूना सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट भी तैयार की है। वर्ष 1983-84 के दौरान ऐसी दो और रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव है।

### कापीराइट

कापीराइट कार्यालय की स्थापना, कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14वां) की धारा 9 के अनुसरण में जनवरी, 1958 में की गई थी। वर्ष 1983 के दौरान (30 नवम्बर, 1983 तक) कापीराइट कार्यालय ने 5,307 कृतियां पंजी-कृत की र

भारत, वर्न अभिसमय (1948) तथा यूनिवर्सल कापीराइट अभिसमय (1952) नामक दो अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट अभिसमयों का सदस्य है। इन अभिसमयों का जुलाई, 1971 में पेरिस में संशोधन किया गया था जिसके अनुसार विकासशील देशों को विशेष रियायतें दी गई थीं ताकि ें विदेशी मूल की कृतियों के पुनः प्रकाशन/अनुवाद के लिये अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकें।

26 अगस्त, 1983 को समाप्त हुए वर्षा ऋतु सल के दौरान दोनों सदनों द्वारा कापीराइट (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित कर दिया गया। संशोधन विधेयक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- (i) अपने कापीराइट अधिनियम को, अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट अभिसमयों, जिसका कि भारत एक सदस्य है, के 1971 के पेरिस पाठ के अनुरूप बनाने के लिये, इसमें धाराश्रों को समाविष्ट करना ताकि हम इस पाठ के अन्तर्गत विकासशील देशों को दिये गये पुनः प्रकाशन/अनुवाद अधिकारों की सुविधाश्रों का लाभ उठा सकें;
- (ii) लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपायों की व्यवस्था करना; तथा
- (iii) कापीराइट अधिनियम, 1957 को लागू करने में पेश आई कुछ किमयों स्रीर व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना।

वर्ष 1983 के दौरान भारत ने निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट बैठकों में भाग लिया:

- (i) विश्वबौद्धिक सम्पदा संगठन (वाइपो) की स्थायी समिति का 5वां अधि-वेशन तथा लोक साहित्य के संरक्षण के सम्बन्ध में यूनेस्को/वाइपो सेमिनार जनवरी, फरवरी, 1983।
- (ii) प्रसारणों तथा मुद्रित सामग्री की साहित्यिक चोरी के सम्बन्ध में वाडपो के विश्वव्यापी मंच की बैठक 16-18 मार्च, 1983।
- (iii) बजट समिति की दूसरी बैठक, 20-22 अप्रैल, 1983।

- (iv) संयुक्त आविष्कारशील/कार्यकलाप विशेषज्ञ समिति, 2-6 मई, 1983।
- (v) कापीराइट द्वारा संरक्षित कृतियों तक विकासशील देशों की पहुंच 4-8 जुलाई, 1983
- (vi) वाइपो द्वारा संचालित वाइपो/यूनियनों के शासी निकायों की जेनेवा में हुई बैठकें, सितम्बर-अक्तूबर, 1982 ।
- (vii) विकासशील देशों में लेखक अधिकारों का संचालन करने वाली संस्थाओं के लिये आदर्श संविधियों का प्रारूप तैयार करने हेतु अक्तूबर, 1983 के दौरान जेनेवा में हुई सरकारी विशेषज्ञों की बैठक।
- (viii) नवम्बर-दिसम्बर, 1983 के दौरान पेरिस में हुई अन्तर्राष्ट्रीय कापी-राइट ग्रभिसमय की अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी समिति की चौथी असाधारण बैठक
  - (ix) आई० एल०ं ग्रो०, यूनेस्को/वाइपो की उप-समितियां, टेलीविजन की केबिल द्वारा कार्यक्रम के प्रसारण से पैदा होने वाली समस्याग्रों से संबंधित 5-7 दिसम्बर, 1983 की जेनेवा में हुई बैठकें।
  - (x) प्रदर्शन फोनोग्रामों के निर्माताओं के संरक्षण के लिये 8 से 12 दिसम्बर, 1983 तक जेनेवा में हुई अन्तर सरकारी समिति की 9वीं आम बैठक।
- (XI) जेनेवा में 12 से 16 दिसम्बर, 1983 तक हुआ अन्तर्राब्द्रीय कापीराइट सम्मेलन।

वाइपों के वार्षिक कापीराइट प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1983 के अन्तर्गत, कापीराइट तथा इंससे संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिये इन्डोनेशिया से तथा फिलीपाइन्स से एक एक, दो प्रशिक्षार्थी 1 से 10 नवम्बर, 1983 तक भारत आये।

वर्ष 1983 के लिये वाइपों/यूनेस्को शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दो अधि-कारियों को निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रतिनियुक्त किया गया:

- (i) 5 से 20 मई, 1983 तक प्रतिदेशी अधिकार (नेवरिंग राइट) तथा कापीराइट के प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रशिक्षण।
- (ii) 10 अक्तूबर से 10 नवम्बर, 1983 तक पश्चिम जमैनी, यू० के० तथा स्विट्जरलैंड में 1983 के लिये वाइपों शिक्षावृत्तियों के अन्तर्गत सामान्य आरम्भिक कापीराइट प्रशिक्षण पाठ्यकम।

विदेशो प्रशिक्षायियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

भारतीय प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

# भाषाओं का विकास

भाषाश्रों के क्षेत्र में किये गये कार्यकलापों स्रौर कार्यक्रमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप से वर्गबद्ध किया जा सकता है:—

- (क) हिन्दी की प्रोन्नित (संविधान के अनुच्छेद 351 में की गई परिकल्पना के अनुच्प)।
- (ख) आधुनिक भारतीय भाषाग्रों की प्रौन्नति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 ं में की गई व्यवस्था के अर्नुसार)
- (ग) ग्रंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति (शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में की गई व्यवस्था के अनुसार)।
- (घ) संस्कृत ग्रौर अरबी तथा फारसी जैसी अन्य श्रेण्य भाषाग्रों की प्रोन्नति ।

मंत्रालय द्वारा सीधे ही कार्यान्वित योजनात्रों के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित संस्थायों/संगठनों द्वारा भाषात्रों के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा गया:—

- 1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली;
- 2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली;
- 3. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा;
- 4, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर;
- . 5. केन्द्रीय अग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद, श्रौर
  - 6. उर्दू विकास ब्यूरो, नेई दिल्ली।

# (क) हिन्दी की प्रोन्नति

मंत्रालय ने अपनी निम्नलिखित योजनाओं द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के शिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराना जारी रखा (1) अहिन्दी भाषी राज्यों को उनके स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये वित्तीय सहायता (2) हिन्दी शिक्षण कक्षाओं के संचालन और पुस्तकालयों तथा वाचनालयों के अनुरक्षण के लिये स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता (3) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिये सहायता (4) मैट्रिक के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां (5) हिन्दी के शिक्षण के लिये पत्नाचार पाठ्य-कमों के आयोजन से संबंधित कार्यक्रमों को जारी रखना और उनका विस्तार करना (6) विभिन्न संगठनों को हिन्दी पुस्तकों प्रदान करना, और (7) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा के माध्यम से हिन्दी शिक्षण प्रणाली विज्ञान में अनुसन्धान का आयोजन।

हिन्दी के प्रचार के लिये केन्द्रीय योजनागत स्कीम के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों को हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1983-84 के लिये 27.00 लाख रुपये की जुल बजट व्यवस्था में से आज तक 12.00 लाख रुपये की राशि मुक्त की जा चुकी है.

इस योजना के अस्तर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों/संघणासित क्षेत्रों को 100 प्रतिणत के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1983-84 के लिये 10.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था में से अब तक 6.00 लाख रुपए की राणि पहले ही मुक्त की जा चुकी है। अहिन्दी भाषी राज्यों/संघणासित क्षेत्रों में अब तक 19 प्रणिक्षण कालेज स्थापित किये जा चुके हैं।

अहिन्दी भाषी राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्तियां

अहिन्दी भाषी राज्यों/ संघशासित 'क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय पिछले कुछ वर्षों से इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मांगने वाले संगठनों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ संगठन सरकारी सहायता से इतने विशाल बन गये हैं कि वे एक साथ ही अनेक राज्यों में कार्य कर रहे हैं। गत वर्षों में सामान्यतः हिन्दी कक्षायें चलाने, हिन्दी टंकण ग्रौर आशुलिपि कक्षाग्रों के संचालन, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना आदि के लिये अनुदान मांगे जाते थे जबिक अब काफी संगठनों से शिक्षकों के प्रशिक्षण, हिन्दी पितकाग्रों के प्रकाशन, हिन्दी परीक्षाग्रों के संचालन, पुरस्कार प्रदान करने तथा हिन्दी में उच्च कार्य के लिये अनुदान, हेतु भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार, हम देखते हैं कि अहिन्दी भाषी कीतों में हिन्दी प्रगति पथ पर अग्रसर है।

∮ 1983-84 वर्ष के दौरान लगभग 130 स्वैच्छिक संगठनों को 47.00 लाख रूपयें की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी के प्रचार ग्रीर प्रसार से संबंधित योजनाग्रो के कार्यान्वयन में कार्यरत है। ऐसी कुछ योजनायें हैं:—अहिन्दी भाषी भारतीयों ग्रीर विदेशियों के लिये पताचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी का शिक्षण, भारतीय भाषाग्रों ग्रीर विदेशी भाषाग्रों के द्विभाषी ग्रीर तिभाषी शब्दकोशों ग्रीर वार्तालाप संदर्शिकाग्रों आदि का निर्माण। निदेशालय ने अपने विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें भी शुरू की हैं।

1983-84 के दौरान इन योजनाश्रों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति इस प्रकार हैं:---

#### पत्राचार पाठ्यकमों द्वारा हिन्दी शिक्षण

पताचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी शिक्षण का कार्य वर्ष 1968 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उन भारतीयों श्रौर विदेशियों को हिन्दी सिखाना था जो नियमित कक्षाश्रों में जाकर हिन्दी नहीं पढ़ सकते। शुरू में इन पाठ्यक्रमों का माध्यम श्रंग्रेजी था लेकिन बाद में तिमल, मलयालम श्रौर बंगला के माध्यम से भी हिन्दी पढ़ाई जाने लगी है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 14333 छातों को दाखिल किया गया। इनमें से 3458 को श्रंग्रेजी, 5701 तिमल, 568 को मलयालम श्रौर 494 को बंगला माध्यम के अन्तर्गत दाखिल किया गया। इस योजना के अन्तर्गत दो दो वर्ष की अवधि के दो प्रारम्भिक पाठ्यक्रम हैं अर्थात् "हिन्दी प्रवेश" श्रौर "हिन्दी परिचय"। सरकारी कर्मचारियों के लिये एक विशेष पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है श्रौर गृह मंत्रालय द्वारा संचालित तीन हिन्दी परीक्षाश्रों अर्थात् "प्रबोध", "प्रवीण", श्रौर "प्राज्ञ" के हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था की गई है। ये सभी पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि के हैं। इस वर्ष इन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत दाखिल छातों की संख्या 4112 है।

निदेशालय हिन्दी के उच्चारण, वर्तनी आदि के बारे में छातों को अवगत कराने के लिये देश के विभिन्न भागों में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। ये पाठ्यक्रम पताचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी के शिक्षण की प्रमुख योजना को ग्रौर ग्रधिक कारगर बनाने के लिये आश्वयक है। आलोच्य वर्ष के दौरान 19 कार्यक्रम आयोजित किये गये-दुर्गपुर (3), भिलाई, मदुरें, तिरूचिरापल्ली, कलकत्ता, कोयमबटूर, सेलम, तिवेन्द्रम, मद्रास (2) बंगलौर आसनसोल, बम्बई पांडिचेरी तिरूनेलवेली, गोहाटी और कन्नानूर। इसके अतिरिक्त चार ग्रौर व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम तिरूनेलवेली में आयोजित होने जा रहें हैं।

निदेशालय ने बोलचाल की हिन्दी के उच्चारण और लहजे को सही प्रकार से समझाने में सहायक हिन्दी रिकार्डों के तीन सैंट भो तैयार किये हैं। निदेशालय ने दि-भाषी वार्तालाप संदिशिकाएं, द्विभाषी स्व-अध्ययन पुस्तकें और विदेशियों के लिये प्राईमर भी प्रकाशित किये हैं। परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वालों को प्रस्कार भी दिये जा रहे हैं। इन पताचार पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वालों छात्रों को सहायक साहित्य भी उपलब्ध कराया जा रहा है। 1983 के दौरान, नवम्बर, 1983 में आयोजित हिन्दी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षायों में बैठने के लिये 2117 छात्रों के लिये व्यवस्थायें की गई थीं। इन परीक्षायों के परिणाम अभी निकलने हैं। इसके अतिरिक्त 1983 की हिन्दी प्रवेश ग्रीर परिचय परीक्षायों में 824 छात्र बैठे जिनमें से 690 छात्र उत्तीर्ण घोषित किये गये।

ये कार्यक्रम अहिन्दी भाषी क्षेतों के हिन्दी छात्रों, हिन्दी लेखकों, हिन्दी विद्वानों श्रीर अनुसन्धान छात्रों तक पहुंचने के लिये आयोजित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाग्रों के नव-हिन्दी लेखकों के लिये कार्यशालाग्रों, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी छात्रों के लिये अध्ययन दोरों तथा हिन्दी भाषी ग्रीर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी प्रोफेसरों के लिये व्याख्यान दौरों का आयोजन किया जाता है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को भूरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं।

अालोच्य वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में नव-हिन्दी लेखकों की कार्य-भालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाग्रों में 136 प्रशिक्षार्थियों ने सिक्य रूप से भाग लिया।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी छात्रों के दो अध्ययन दौरे आयोजित किये गये जिनमें कुल मिलाकर 73 छात्रों ने भाग लिया प्रत्येक छात्र को 400 रुपये का मात्र अनुदान दिया जाता है।

आलोच्य वर्ष के दौरान हिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों में विख्यात विद्वानों द्वारा अहिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों में ग्रौर अहिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों के विद्वानों द्वारा हिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दौरों का आयोजन किया गया। इस प्रकार के दौरों से उन्हें एक दूसरे की समस्याग्रों ग्रौर विकास की प्रगति को समझने में सहायता मिलती है। समीक्षाधीन अविध के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सात विद्वानों ने भाग लिया।

### अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के ऐसे हिन्दी लेखकों को, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक को 2500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। आलोच्य अविध के दौरान 16 लेखकों को 1981-82 में पुरस्कार प्रदान किये गये।

# हिन्दी, संस्कृति और लेखक की अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकों लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत लेखक की मातृभाषा और हिन्दी तथा संस्कृत के अलावा किसी भी अन्य भारतीय भाषा में मूल पुस्तक लिखने के लिये 2000 रुपये और अनुदित कृति के लिये 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। आलोच्य अवधि के दौरान 1980-81 और 1981-82 वर्षों के लिये 6 लेखकों को (मूल लेखन के लिये 4 पुरस्कार और अनुवादित कृतियों के लिये 2 पुरस्कार) पुरस्कृत किया गया।

# अनुसंधान छात्रों को घाता अनुदान देने की योजना

आलोच्य अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी विश्वविद्यालयों के 15 छात्नों में से प्रत्येक को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में अपने अनुसन्धान कार्य के लिये 350 रुपये का यात्रा अनुदान दिया गया।..

#### ेहिन्दी 'परीक्षाओं को मान्यता

हिन्दी के प्रचार में अनेक स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं। ये परीक्षाओं का भी संचालन करते हैं। उनके कार्यकलापों को बढ़ावा देने और इन संगठनों की सहायता बरने के उद्देश्य से उनकी परीक्षाओं को मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। इम मंत्रालय ने कार्मिक विभाग और संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से 17 स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों द्वारा संचालित हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की है। अधिकांण परीक्षाओं को इस अर्त पर स्थाई मान्यता प्रदान की गई है कि इन संस्थाओं का नियमित रूप से प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जायेगा। ये निरीक्षण केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा हैदराबाद मद्रास, कलकत्ता और गोहाटी स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किये जाते हैं।

#### प्रकाशनों

निदेशालय द्वारा "भाषा" नामक एक वैमासिक पित्तका और "यूनेस्को दूत" नामक एक मासिक पित्तका जो विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित "यूनेस्को कोरियर" का हिन्दी संस्करण है, प्रकाशित की जा रही है। "भारतीय साहित्य माला" नामक योजना के अन्तर्गत एक पुस्तक माला प्रकाशित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत एक पुस्तक माला प्रकाशित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत "भारतीय भाषा का इतिहास", और "भारतीय कहानियां" प्रकाशित हो चुकी है और "भारतीय निबन्ध" मुद्रणाधीन है। "भारतीय कविता' की पांडुलिपि तैयार की जा रही है। समीक्षाधीन अविध के दौरान "यूनेस्को दूत" तथा "भाषा" के सभी श्रंक विधिवत् प्रकाशित किये गये हैं।

1983 में "भाषा" नामक पविका एक का विशेष स्रंक (विश्व हिन्दी सम्मेलन) प्रकाशित किया गया।

### प्रकाशकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन

समीक्षाधीन अविध के दौरान इस योजना के अन्तर्गत, 13 पुस्तकों प्रकाशित की गई और आठ पुस्तकों मुद्रणाधीन हैं।

# हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी

समीक्षाधीन ग्रवधि के दौरान, हिन्दी पुस्तकों की चार प्रदर्शनियां ग्रायोजित की गई जिनमें निदेशालय तथा हिन्दी ग्रंथ ग्रकादिमयों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें प्रदिशत की गई।

# ं वितरण के लिए हिन्दी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद

भारत के ग्रहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजितक पुस्तकालयें में वितरण के लिए इस वर्ष 5,84,800.00 रुपये की हिन्दी पुस्तकों तथा पित्रकाए खरीदी गई। 2,87,900.00 रुपए की हिन्दी पुस्तकों खरीदी गई तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों को भेजी गई। इस योजना का उद्देश्य हिन्दी जानने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करना तथा उन्हें हिन्दी भाषा की नवीनतम ग्रिभवृत्तियों तथा समृदि ग्रौर विभिन्न क्षेत्रों. में इसकी प्रगति से श्रवगत कराना है। इसके ग्रवावा, इस वर्ष केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली ग्रायोग द्वारा निकाल गए प्रकाशनों का भी वितरण किया गया।

#### शब्दकोषों का निर्माण

छब्बीस द्विभाषी गब्दकोष निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार के 9 शब्दकोषों की पाण्डु लिपियां को प्रेस भेज दिया गया है और शेष शब्दकोषों का कार्य प्रगति पर है।

#### विभाषी शब्दकोष

वौबीस तिभाषी शब्दकोष निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार के 7 शब्दकोषों की सम्प्रण पाण्डुलिपियों को प्रेस भेज दिया गया है।

# भारतीय भाषा कोव

इस शब्दकोष की पाण्डुलिपि प्रेस भेज दी ूँगई है। जर्मन-हिन्दी और हिन्दी-जर्मन शब्दकोशों का प्रकाशन

जर्मन विद्वानों के साथ विचार-विमर्श के पृथ्चात् अब तक 18350 प्रविष्टियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

# चेक-हिन्दी और हिन्दी-चेक शब्दकोषों का प्रकाशन

इस शब्दकोश की प्रेस प्रतिलिपि तीन प्रतियों में तैयार की जा रही है। द्विभाषी वार्तीलाप सर्दशिकाओं के निर्माण तथा प्रकृशिन की योजना

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय हारा श्रनुमोदित योजना के श्रनुसरण में, हिन्दी-क्षेत्रीय भाषा श्रौर क्षेत्रीय भाषा-हिन्दी की 26 हिभाषी वार्तालाप संदिशकाएं तैयार तथा प्रकाशित की जानी हैं। प्रत्येक संदिशिका में लगभग 800 वाक्य तथा सामान्य '' शब्दों की उपयोगी शब्दावली होगी। तिमल-हिन्दी संदिशिका प्रकाशित हो चुकी है श्रौर हिन्दी-तिमिल, हिन्दी-मलयालम, हिन्दी-बंगला, हिन्दी-तेलुगू, हिन्दी-कन्नड, हिन्दी-ग्रसमी तथा हिन्दी-कश्मीरी संदिशिकायें प्रेस भेजने के लिए तैयार हैं।

# चेक-हिन्दी और हिन्दी-चेक वार्तालाप संदर्शिकाएं

्इस संदर्शिका की प्रेस प्रति को तीन प्रतियों में तैयार कर दिया गया है। हिन्दी-हंगेरियन तथा हंगेरियन–हिन्दी वार्तालाप संदर्शिका

हंगेरियन पक्ष ने इस संदर्शिका की प्रारूप प्रति कुछ संगोधनों के साथ भेजी है । ृश्रांगे की कार्रवाई के लिए इनका श्रध्ययन हो रहा है।

# हिन्दी-इसी और इसी-हिन्दी संदर्शिका

रूसी-हिन्दी वार्तालाप संदर्शिका सोवियत रूस द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है ग्रौर सोवियत रूस से प्राप्त सुझावों के ग्रनुसार, हिन्दी-रूसी संदर्शिका को, जहां भी ग्रावश्यक है, संशोधित कर दिया गया है।

# हिन्दी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ भाषाओं के दिभागी शब्दकीय

शिक्षा तथा संस्कृति मंदालय की मूल्यांकन सिमिति की सिफारिशों पर, हिन्दी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ भाषात्रों के द्विभाषी शब्दकोष तैयार करने का निर्णय किया गया है। ये भाषाएं हैं—स्पेनिश, चीनी, अरबी तथा फेंच। प्रत्येक द्विभाषो शब्दकोष में लगभग 2500—3000 प्रविष्टियां होंगी। इन शब्दकोषों में हिन्दी के मूल शब्द तथा कूटनीति के शब्द शामिल होंगे। सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड का गठन कर दिया गया है।

#### तत्समः शब्दकोष

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली ग्रायोग के कार्य के पुनरीक्षण के लिए मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर एक तत्सम शब्दकोष तैयार तथा प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है। इस योजना पर वर्ष 1983 में बाद के महीनों में कार्य ग्रारंभ किया गया था। लगभग 2500 शब्दों की मूल शब्दावली तैयार कर ली गई है। यह शब्दकोश 13 भाषाओं में होगा ग्रौर संस्कृत कार्य मुख्य प्रविष्टि के रूप में होगा। इस परियोजना की 2 वर्षों में पूरी होने की ग्राशा है।

# सिन्धी में मानक साहित्य का निर्माण

सन् 1975 में शुरू की गई इस योजना के उद्देश्यों में सिधी में मानक साहित्य का निर्माण जिसमें दुर्लभ, श्रेण्य पुस्तकों ग्रौर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयों स्तरों की ग्रीक्षिक पाठ्य-पुस्तकों का पुनर्मुद्रण भी शामिल है। इस योजना के ग्रन्तगंत ग्रव तक 18 पुस्तकों प्रकाशित की गई हैं जिनमें समीक्षाधीन श्रवधि के दौरान सभी पुस्तकों प्रकाशित की जा चुकी हैं। बारह पुस्तकों प्रकाशन के लिए प्रेस में हैं। 6 पुस्तकों की

# वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

पाण्डुलिपियां लगभग तैयार हैं। वर्ष 1983 के दौरान बम्बई में, रहस्यवादी श्रेष्य किव "शाह श्रव्युल लतीफ" पर श्रिखिल भारतीय स्तर का एक सेमिनार श्रीर एक सिधी किवता पर तथा एक सिधी नाटक व मंच पर नव-लेखकों की दो कार्यशालाएं श्रायोजित की गई। फरवरी/मार्च, 1983 में पूना में, सिधी भाषा की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्धारण पर भी एक सेमिनार श्रायोजित किया गया था।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी णब्दावली श्रायोग के कार्य हैं: भारतीय भाषाश्रों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली विकसित करना; भारतीय भाषाश्रों में संदर्भ सामग्री तैयार करना; भारतीय भाषाश्रों में उपलब्ध शब्दावली का सर्वेक्षण, पुनरीक्षण तथा एकल्ल करना ग्रीर श्रिखल-भारतीय शब्दावली विकसित करना; क्षेत्रीय स्तरों पर भाषा निकायों की स्थापना को प्रोत्साहन देना, ग्रीर पारिभाषिक शब्दकोषों, शब्दसंग्रहों तथा कोषों को तैयार ग्रीर प्रकाशित करना।

वर्ष 1983-84 के दौरान वैज्ञानिक तथा तकनीकी गब्दावली ग्रायोग द्वारा विभिन्न योजनाग्नों के कार्यान्वयन की प्रगति निम्न प्रकार है:--

### विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत, अब तक 30 विषयों में हिन्दी तथा क्षेतीय भाषाओं में 6170 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं जिनमें मानविकी, समाज विज्ञान, मूल विज्ञान तथा प्रयुक्त विज्ञान के लगभग सभी विषय शामिल हैं। इनमें 1560 पुस्तकें हिन्दी ग्रंथ अकादिमयों, विश्वविद्यालयों सैलों तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आयोग द्वारा अब तक हिन्दी में कृषि, चिकित्सा शास्त्र और इंजीनियरी से संबंधित 193 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। वर्ष के दौरान, उपरोक्त विषयों की लगभग 34 पुस्तकें प्रकाशित की गई ग्रौर कुछ मुद्रण प्रक्रिया में हैं। इन पुस्तकों में अनुवाद तथा मूल लेखन—दोनों शामिल हैं।

#### पारिभाषिक शब्दकोव

विभिन्न विषयों की शब्दावली तैयार किए जाने के पश्चात् यह महसूस किया गया कि संकल्पनाओं को व्यापक बनाने के लिए, उन्हें परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करना श्रावश्यक है। तदनुसार, मूल विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, चिकित्सा-विज्ञान, श्रोषध विज्ञान, कृषि तथा इंजीनियरी की सिविल, यांत्रिकी तथा विद्युत् शाखाओं के विभिन्न विषयों में पारिभाषिक शब्दकोषों के निर्माण का कार्य जारी रहा। श्रव तक विज्ञानों में 14 पारिभाषिक शब्दकोष, वनस्पित विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकी, गणित तथा गृह विज्ञान में दो दो श्रीर प्राणि क्जिन, भूगोल, भूविज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान में एक-एक श्रीर शिक्षा, श्रर्थशास्त्र, श्रर्थसिति, समाज कार्य, वाणिज्य, मनोविज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, शारीरिक नृविज्ञान तथा इतिहास जैसे विषयों में समाज विज्ञान श्रीर मानविकी में 9 पारिभाषिक शब्दकोष प्रकाशित किए जा चुके हैं। कुछ शब्दकोश प्रेस में हैं।

परिभाषात्रों पर चर्चा करने ग्रौर उन्हें ग्रन्तिम रूप देने के लिए सेमिनार ग्रायोजित किए गए। विज्ञान तथा समाज विज्ञान विषयों में बुनियादी पारिभाषिक शब्दकोशों पर समेकन, समन्वय तथा संकलन परियोजनाग्रों का कार्य प्रगति पर है।

#### प्रकाशनाधिकार प्राप्त करना

श्रायोग को, ग्रंथ श्रकादिमियों, श्रायोग तथा पुस्तक निर्माण बोर्डों द्वारा श्रनुवाद की जा रही पुस्तकों के प्रकाशनाधिकार प्राप्त करने का काम सौंपा गया है। श्रव तक 1540 पुस्तकों के प्रकाशनाधिकार प्राप्त किए गए हैं। प्रकाशनाधिकारों के नवीकरण का कार्य भी समय-समय पर किया जाता है।

#### शब्दावली

श्रविणष्ट शब्दावली के संदर्भ में केवल उन्हीं विषयों के शब्दों के हिन्दी पर्याय तैयार किए गए जिनके पर्याय श्रभी तक नहीं तैयार हुए थे, जैसे कि पशुचिकित्सा, श्रन्तिरिक्ष विज्ञान ग्रौर प्रबन्ध।

#### विभागीय शब्दावली

विभागीय शब्दावली का कार्य ग्रब प्रगति पर है। वर्ध के दौरान लगभग 6000 शब्दों को तैयार, अनुमोदित/ग्रन्तिम रूप दिया गया है।

#### शब्दावली का समेकन तथा सरलीकरण

श्रव तक तैयार तथा प्रकाशित की गई सम्पूर्ण हिन्दी तकनीकी शव्दों का समेकन तथा सरलीकरण का कार्य बैठकों तथा सेमिनारों के माध्यम से किया जा रहा है। श्रक्षर "ज (एच)" तक की सम्पूर्ण शब्दावली का समेकन तथा सरलीकरण पूरा कर लिया गया है। श्राशा है कि श्रक्षर "य (जेड)" तक के श्रन्तर्गत समन्वय श्रपेक्षित शब्दों का निर्धारण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

## हिन्दी-अंग्रेजी शब्दसंग्रह

श्रंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों के प्रकाशन के साथ-साथ इनके प्रतिरूपी हिन्दी-श्रंग्रेजी शब्द-संग्रह तैयार करना भी ग्रावश्यक समझा गया क्योंकि लोग इनका श्रधि-काधिक प्रयोग करते हैं। मूल विज्ञानों से संबंधित एक ऐसा हिन्दी-श्रंग्रेजी शब्दसंग्रह पहले प्रकाशित किया गया था श्रौर मानविकी तथा समाज विज्ञान का दूसरा हिन्दी-श्रंग्रेजी शब्दसंग्रह इस वर्ष प्रकाशित किया गया। प्रयुक्त विज्ञान में इस माला का तीसरा हिन्दी-अंग्रेजी शब्द-संग्रह तैयार किया जा रहा है।

# डायजेस्ट/रीडिंग/मोनोग्राफ

निम्नलिखित विषयों में डायजेस्ट/रीडिंग/मोनोग्राफ या तो प्रकाशित किए जा चुके हैं या प्रकाशन के ग्रग्रिम चरण में हैं:——(1) प्राणिविज्ञान, भूविज्ञान, गृहविज्ञान, भौतिकी, वनस्पतिविज्ञान (3 ग्रंक), मनोविज्ञान, ग्रथंशास्त्र (4 ग्रंक), वाणिज्य-1, शिक्षा-1, स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए डायजेस्ट (4 ग्रंक), चिकित्सा-विज्ञान (छः ग्रंक), तकनीशियनों के लिए डायजेस्ट (4 ग्रंक), तकनीशियनों के लिए डायजेस्ट (4 ग्रंक), शारीरिक नृविज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान (2 ग्रंक), भूविज्ञान तथा राजनीति विज्ञान।

# दक्षिण तथा अन्य राज्यों में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले चिकित्सा सम्बन्धी शब्दों तथा वाक्यों का संकलन

दक्षिण भारतीय तथा ग्रन्य राज्य भाषाग्रों में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले चिकित्सा संबंधी शब्दों तथा वाक्यों के संकलन से संबंधित कार्य तेल्गु, कन्नड़ तथा मराठी भाषाग्रों में शुरू किया गया था। इस वर्ष मलयालम तथा तिमल भाषाग्रों के लिए ऋमशः त्रिवेन्द्रम ग्रौर मद्रास में दो बैठकें ग्रायोजित की गई।

#### अखिल भारतीय सम्मेलन

नवम्बर, 1983 के अन्तिम सप्ताह में, "शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाएं" विषय पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया। कई प्रख्यात वैज्ञानिकों ने, जिनमें देश के सभी भागों के समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर, तथा भाषाविज्ञानी भी शामिल थे, अपने मौलिक विचार रखे तथा कार्य वैठक में अपने पूरी तरह से तैयार किये हुए निबन्ध प्रस्तुत किए। यह सम्मेजन बहुत सफल रहा। इस सम्मेलन की तमाम कार्रवाई एक पुस्तक के रूप में प्रकाणित की जाएगी।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

भारत सरकार द्वारा सन् 1961 में स्थापित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान एक स्वयंते संगठन है तथा इसका प्रबंध केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल द्वारा किया जाता है। यह संस्थान, हिन्दीशिक्षण, शिक्षण तथा प्रशिक्षण, प्रनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों तथा सामग्री निर्माण, भारत तथा विदेशों में कार्य करता है। संस्थान हिन्दी की प्रोक्षति तथा विकास के लिए कार्यात्मक भाषा कार्यक्रम भी चलाता है। यह संस्थान प्रयुक्त भाषाविज्ञान, हिन्दी भाषा शिक्षण तथा तुलनात्मक साहित्य के उच्च ग्रध्ययन के लिए एक उच्च केन्द्र का कार्य भी करता है।

#### शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान. 113 अप्रशिक्षित सेवारत हिन्दी अध्यापकों को संस्थान के विभिन्न पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इसके सम्बद्ध कालेजों/संस्थाओं में 250 अहिन्दी भाषी अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

"शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विदेशों में हिन्दी के प्रचार की योजना तथा विभिन्न देशों के साथ हुए विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के ग्रन्तगंत प्रतिनियुक्त चवालीस विदेशी छान्नों को 4 विभिन्न स्तरों पर हिन्दी में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इस वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 765 ग्रहिन्दी-भाषी शिक्षकों को संस्थान के ग्रागरा, हैदराबाद तथा गौहाटी स्थित केन्द्रों में पुनश्चर्या जपचारी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

#### भाषा जागरूकता शिविर

संस्थान ने ग्रपने सम्बद्ध हिन्दी शिक्षक ग्रध्यापक प्रशिक्षण कालेजों/संस्थानों के 140 शिक्षक छात्नों को सांस्कृतिक-मुख्य धारा तथा देश के भाषाई-वातावरण में घूलने-मिलने के ग्रवसर प्रदान करने तथा उनके प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए विशेष कार्यक्रम ग्रायोजित किए।

.

#### पारंगत पत्नाचार एवं सम्पर्क पाठ्यक्रम

संस्थान ने ग्रहिन्दी भाषी क्षेत्रों के ग्रप्रशिक्षित ग्रध्यापकों के लिए बी० एड० स्तर का एक पारंगत पताचार पाठ्यक्रम शुरू किया है। दूसरे पाठ्यक्रमों में 340 शिक्षकों को प्रवेश दिया गया है। दिल्ली, ग्रागरा, हैंदराबाद, नागपुर, पूना, ग्रहमदाबाद, मैसूर, गौहाटी ग्रादि में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम के लिए व्यवस्था की जा रही है। पहले पाठ्यक्रम में 179 ग्रध्यापकों को प्रवेश दिया गया था तथा ग्रन्तिम परीक्षा मई, 1983 में हुई। तीसरे पाठ्यक्रम में 500 शिक्षकों को प्रवेश देने का प्रस्ताव है।

#### सामग्री निर्माण तथा अनुसंधान

मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर संस्थान में शिक्षण सामग्री निर्माण योजना के अन्तर्गत कूरूब, कोरक, गोंडी, भीली तथा हलबी जनजातियों की जनजातिय भाषाएं बोलने वाले बच्चों के लिए एक पाठ्य पुस्तक ग्रादि भारती भाग-2 इसकी अभ्यास पुस्तिका गणित की एक पुस्तक तथा एक शिक्षक मैन्युल तैयार किया है। कुल मिलाकर 20 पुस्तक तैयार की गई है तथा इस समय इनका प्रयोग स्कूलों में किया जा रहा है।

"म्रादि भारती भाग-3" तथा इसकी म्रभ्यास पुस्तिका तथा शिक्षक मैन्युन चालू सत्र के दौरान तैयार हो जाएगे।

100 ग्रध्यापकों को, जो इस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, मई-जून, 1983 के दौरान श्रागरा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

6 उत्तरं-पूर्वी राज्यों संख्न शासित झें से लिए वनाई गई योजना के अन्तर्गत मिजो-हिन्दी शब्द-कोष तैयार किया गया है। इस क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं के लिए चार और शब्दकोश भी तैयार किये जा रहे हैं। अखिल-भारतीय केन्द्रीय सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यार्थियों को पवाचार पाठ्यकम के जिए हिन्दी शिक्षण देने के लिए तैयार की गई सामग्री के मुद्रण की शुरुआत की गई है। संस्थानों ने सिक्किम सरकार के अनुरोध पर सिक्किम राज्य की 5 भाषाओं में भाषा शिक्षण सामग्री के मूल्यांकन तथा संशोधन के कार्य में सहायता देने का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। ऐसी ही योजना के अन्तर्गत ग्रावश्यक संशोधन करने के लिए, नागालण्ड तथा मणीपुर की हिन्दी शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य भी किया जा रहा है।

संस्थान ने हंगरी की भाषा बोलने वालों के लिए हिन्दी उच्चारण पाठों का प्रथम प्रारूप तथा पठन सामग्री का एक चयन भी तैयार किया है।

इस समय, श्रागरा स्थित संस्थान के मुख्यालय के पुस्तकालय तथा इसके विभिन्न केन्द्रों में 33,000 पुस्तकों हैं।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने के लिए मुख्य महालय के अनुरोध पर संकाय सदस्यों, अनुसंधान सहायकों तथा प्रशासनिक कार्मिकों ने सम्मेलन में भाग लिया तथा उन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी तथा तकनीकी सहायक सामग्री की प्रदर्शनी आयो-जित की।

संस्थान ने इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की:

- 1. प्रेमचन्द ग्रौर भारतीय साहित्य
- 2. ऋाधुनिक एकांकी संग्रह
- 3. हिन्दी काव्य संग्रह
- 4. आधुनिक निबन्ध संग्रह
- 5. श्राधुनिक कहानी संग्रह
- हिन्दी का सामाजिक संदर्भ
- 7. गवेषणा 40, 41, 42
- 8. संस्थान बुलेटिन 58-61, 62-63

# सेमिनार/कार्यशालाएं

संस्थान ने दिसम्बर, 1983 में दिभाषी भाषा शिक्षा से संबंधित एक सेमिनार ग्रायोजित किया।

दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण के लिए शिक्षण विषय तैयार करने के लिए एक सेमिनार एवं कार्यशाला श्रायोजित की गई ।

विस्तार व्याख्यानों की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान शिव मंगल सिंह "सुमन" "काव्य" भाषा तथा प्रो० विद्या निवास मिश्र सम्प्रेषणपरक व्याकरण श्रौर भारतीय परम्परा" पर व्याख्यान देंगे।

#### विनिमय कार्यक्रम

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में 1983-84 के दौरान 40 अध्यापकों और मूल्यांककों ने भाग लिया। संस्थान के विभिन्न पाठ्य-क्रमों, में इस के केन्द्रों पर ही व्याख्यान देने के लिए इस वर्ष के दौरान 56 विद्वानों को आमंतित किया गया। लगभग 250 विशेष रूप से आमंतित अतिथियों ने संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

#### विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की योजना सम्प्रति कैरेबियन देशों, स्रर्थात् दक्षिण-पूर्व स्रौर पश्चिम एशिया ग्रीर यू० के० श्रमरीका स्रौर रूस, फांस, पश्चिम जर्मनी ग्रौर जापान जैसे विकसित देशों में चल रही हैं।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली में हिन्दी अध्ययन के लिए विभिन्न देशों के छात्नों को प्रत्येक कार्य 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत है। वर्ष 1983-84 के दौरान लगभग 44 छात्नों को संस्थान में छात्रवृत्ति के आधार पर दाखिला दिया गया और 6 छात्र अपने खर्चे पर अध्ययन कर रहे हैं। चुने गए छात्र प्रति माह 650/- क० और अपने देश से दिल्ली तथा वापसी के लिए वायुयान भाड़े के पात हैं।

मंत्रालय ने सूरीनाम, गुयाना ग्रौर विनीदाद में 3 हिन्दी ग्रध्यापकों, श्रीलंका में दो ग्रंशकालिक ग्रध्यापकों ग्रौर भारतीय दूतावास, काठमांडू में एक पूर्ण-काह्निक पुस्तकाध्यक्ष को बनाए रखा।

भारत-जर्मन जनवादी गणतंत्र सांस्कृतिक विभिन्न कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत फरवरी, 1984 में, वार्तालाप गाइडों ग्रौर जर्मन-हिन्दी हिन्दी-जर्मन शब्दकोश के निर्माण-कर्ता के संबंध में दो सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल को जर्मन जनवादी गणतंत्र (पूर्वी वर्षिन) भेजने का भी प्रस्ताव है।

#### (ख) आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नित

#### क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का निर्माण

विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाग्रों को विभिन्न विषयों की शिक्षा के माध्यम के रूप में शीघ्र श्रपनाने में सहायता देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण का कार्यक्रम 1968-69 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6170 पुस्तकों 1 नवम्बर, 1983 तक प्रकाशित की जा चुकी हैं जिसमें से 1455 अनुवाद हैं। बहुत सी पुस्तकों निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

# कोर पुस्तक निर्माण कार्यक्रम]

श्रौषिध की कोर पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से प्रकाशित की जा रही हैं। श्रौषिध में 6 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। उष्ण प्रदेशीय त्वचा विज्ञांन से संबंधित रंगीन एटलस, जिसका निर्माण 1980-81 में ग्रारम्भ किया गया था, पूरा किया गया। श्रौषिध से संबंधित दो श्रौर पुस्तकें निर्माणाधीन हैं।

# क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा शैक्षिक संस्थाओं को सहायता

इस योजना के स्रन्तर्गत, भारतीय भाषास्रों की प्रोन्नति तथा विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों/शैक्षिक संस्थाश्रों को वित्तीय सहायता दी जाती हैं। इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जा रहा है। यह बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है चूंकि इससे न केवल उन लोगों का सहयोग ही प्राप्त होता है जो भारतीय भाषाओं के प्रसार तथा विकास में कार्यरत हैं। स्रपितु, इससे उनकी सहायता भी हो जाती है। यहां भारतीय भाषास्रों से स्रभिप्राय है हिन्दी तथा संस्कृत को छोड़कर वे सभी भाषाएं जो संविधान की स्राठवीं स्रनुसूची में उल्लिखित है तथा सन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं (जनजातीय भाषास्रों सहित) जो भारत में प्रचलित हैं।

तरक्की-ए-उद् बोर्ड की स्थापना सन् 1969 में, उर्दू में शैक्षिक साहित्य के निर्माण के संबंध में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। शिक्षा मंत्री इसके ग्रध्यक्ष हैं। इस बोर्ड का दिसम्बर, 1983 में पुनर्गठन किया गया है। यह वोर्ड शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय कां एक ग्रधीनस्थ कार्यालय है।

उर्दू में पुस्तकों का निर्माण बोर्ड के मार्गदर्शन में पांच-पांच खंडों में तीन शब्द कोष (ग्रंग्रेजी-उर्दू, उर्दू-उर्दू तथा उर्दू-ग्रंग्रेजी) पूरे किए गए तथा 42,000 शब्दों का छात्र-उर्दू-शब्दकोष प्रेस में हैं। विभिन्न विषयों के 1,35,000 तकनीकी शब्दों को ग्रंतिम रूप दिया गया है। 12 खण्डों वाले उर्दू विश्व कोष का संकलन किया गया है जिसके खंड-1 को मुद्रण के लिए भेजा जाएगा। रा० शै० ग्र० तथा प्र० परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा पुनर्मुद्रणों विभिन्न विषयों की 410 पुस्तकों प्रकाशित की गई हैं। 18 शब्द संग्रहों में से छ: पहले ही पूरे हो चुके हैं। विभिन्न विषयों के दस विषय पेनल गठित किए गए हैं।

देश के विभिन्न मुकामों पर बीस सुलेखन केन्द्र चल रहे हैं। केवल महिलाम्रों के लिए ऐसे सुलेखन केन्द्र स्थापित करने की एक योजना पर सिक्रय रूप से विचार किया जा रहा है। म्रालोच्य म्रवधि के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर पांच पुस्तक प्रदर्शनियों का म्रायोजन किया गया। 3,45,000 रु० मूल्य की उर्दू पुस्तकें/प्रकाशन बैचे गए।

1975 में श्रारम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य है सिन्धी छात्रों के लाभार्थ सिन्धी में शिक्षाप्रद पुस्तकें प्रकाशित करना। सिन्धी भाषा के विकास के लिए किए गए कुछेक महत्वपूर्ण कार्य-कलाप हैं:—वर्ष 1982—83 के दौरान तैयार की गई सिन्धी पुस्तकों की लगभग 8,000 प्रतियां स्वीकृत स्कूल/कालेज पुस्तकालयों में निःशुल्क वितरित की गई। इस योजना के श्रन्तर्गत श्रव तक 18 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं जिनमें से 11 पुस्तकें चालू वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई। प्रकाशकों से सहयोग की योजना के श्रन्तर्गत सिन्धी प्रकाशकों को प्रेरणा देने के लिए 1983 के दौरान छः पुस्तकें प्रकाशित की गई। जहां तक सिन्धी शब्दावली का संबंध है, श्रव तक लगभग 40,000 तकनीकी शब्द निश्चित किए जा चुके हैं तथा सिन्धी शब्दावली के निर्माण का कार्य शीघ्र ही श्रारम्भ किया जा रहा है। मई, 1983 में हुए विश्व सिन्धी सम्मेलन के लिए 1,25,000 ६० की राशि मंजूर की गई इसके ग्रतिरिक्त वे संस्थाएं जो सिधी भाषा तथा साहित्य के विकास ग्रौर प्रचार के कार्य में लगी हुई हैं, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती हैं ताकि वे सिन्धी सेमिनारों, मुशायरों, सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों का ग्रायोजन कर सकें।

सिन्धी लेखकों को नकद पुरस्कार देने की योजना 1979 से चल रही है। लेखकों को 2500/2500 रु० के पांच पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाते हैं। वर्ष 1983 $\sim$ 84 के लिए शीध्र ही घोषणा की जानी है।

#### जनजातीय तथा सीमावर्ती भाषाएं:

इस संस्थान ने अब तक भाषायी विवरण तथा सामग्री निर्माण के लिए 52 जनजातीय भाषाग्रों पर कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य में जनजातीय भाषाग्रों के लेखकों तथा अध्यापकों को जनजातीय भाषाग्रों के प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त ध्वन्यात्मक रीडर, व्याकरण, शब्दकोष, स्कूल प्राइमरों का निर्माण, प्रौढ़ साक्षरता प्राईमर तथा लोक साहित्य का संग्रह शामिल है। संस्थान ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षण माध्यम के रूप में जनजातीय तथा अन्य अल्प संख्यक भाषाग्रों के प्रयोग के लिए दिभाषा शिक्षण माडल तैयार किए हैं। अब तक 23 फोनोटिक रीडर, 9 व्याकरण, 3 शब्दकोष, 6 लोक साहित्य संग्रह, 7 प्राईमर्स प्रकाशित हो चुकी हैं अथवा प्रकाशनाधीन हैं।

विभिन्न श्रेणियों के नौसिखियों जैसे स्कूली छात्र, विभिन्न व्यवसायों के प्रौढ़ों के लिए प्रथम अथवा द्वितीय भाषात्रों के रूप में भारतीय भाषात्रों के शिक्षण/अध्ययन हेतु श्रव्य शैक्षणिक सामग्री सहित विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के प्रयास से संस्थान ने शिक्षण प्रशासन तथा वैकिंग की निम्नलिखित सामग्री तैयार की है:

- 1. अग्रिम तामिल छात्रों के लिए गाइड,
- 2. मलयालमं में इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम,

सिन्धी पुस्तकों की प्रोचति

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर तथा भेत्रीय भाषा केन्द्र

सामग्री निर्माण

- 3. द्वितीय भाषा के रूप में तमिल सीखने वालों के लिए ग्रर्ध कार्यक्रम-बद्ध ग्रैक्षणिक सामग्री,
- 4. कन्नड़ के लिए 50 भाषाई खेल तथा श्रपारदर्शी, शिक्षण सामग्री निम्नलिखित कार्य प्रारम्भ किए गए हैं:--
  - (i) भाषा शिक्षण पुस्तिका "पवकार टारिजे कन्नड़"
  - (ii) प्रशासन में भाषा उपयोग संबंधी मोनोग्राफ।

तमिल में रेडियो व पत्नाचार पाठ्यक्रम के लिए एक कार्यशाला भी भ्रायोजित की गई।

संस्थान निम्नलिखित सामाजिक भाषाई अध्ययन आयोजित करता है:—-अन्तर भाषाई दूरसंचार पद्धित, मिडिगिन्स तथा ऋियोलिस, भाषा मानकीकरण, विभिन्न सामा-जिक स्तरों के बच्चों में शिक्षा में गित-अवरोध तथा अपव्यय, भाषाई अभिसरण, भाषा संरक्षण तथा भाषा क्षति, भाषा अभिवृत्ति, भाषा परिवर्तन तथा भाषा विन्यास, गितहीनता तथा शिक्षा में क्षति।

- (i) नागा मिश्रित मानकीकृत व्याकरण।
- (ii) गंदी बस्ती पर एल० डब्ल्यू० सी० की रिपोर्ट।
- (iii) भाषा अभिसरण तथा बंगलीर में तमिल परिवर्तन ।
- (iv) मैसूर के कानकाणी भाषियों में नियमावली मिश्रण तथा परिवर्तन।
- (v) पाठ्यपुस्तकों में भाषा ग्रभिवृत्ति।
- (vi) भाषाई रंगपटल संचार-व्यवस्था तथा उद्योग में कार्यकर्ताभ्रों की पार-स्परिक क्रिया।

बंगलौर में मारवाड़ी लोक साहित्य ग्रध्ययन नाम की एक परियोजना चल रही है। प्रारंभिक क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट के ग्राधार पर काफी ग्रनुवर्ती कार्रवाई गुरू की गई है। परियोजना 1984-85 में जारी रहने की संभावना है।

पठन तथा भाषा अध्यापन के क्षेत्र में संस्थान का अन्तर विषयक अनुसंधान कार्य सफल पठन पाठ्यकमों तथा अनुसंधान के आयोजन के संबंध में होता है। मौन बनाम मौखिक पठन, गित तथा ज्ञान का मूल्यांकन, शिक्षक-योग्यता तथा पुनश्चर्या मांगों के बीच फासले का अध्ययन, जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जाता है। कुछेक महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं: सफल पठन शिक्षण, तेजी से पढ़ना तथा अच्छी तरह समझना। शिक्षण माध्यम तथा भाषा भार संबंधी परियोजनाओं पर क्षेत्रीय कार्य गुरू हो गया है। उत्तरी भारत के संबंध में भारतीय भाषाएं अंक-II के संबंध में भाषाई अनुसंधान की राज्य ग्रंथ सूची पूर्ण है जबिक भारत के संबंधित अंक-V का कार्य शुरू कर दिया गया है। दो मोनोग्राफ—एक भाषाई—अनुसंधान की सांख्यिकी संबंधी तथा दूसरा भाषाई अनुसंधान की नमूना पद्धित, भी पूरी हो चुके हैं। 12 सीखने वालों के सजातीय तथा गैर सजातीय वर्ग की ग्रंतर भाषा तथा विकास बुटियों के तुलनात्मक विश्लेषण की रिपोर्ट तथा आन्तरिक तैयारी पठन निदान भी पूरे हो चुके हैं। उर्दू प्रथम भाषा तथा श्रंग्रेजी दूसरी भाषा भीर लाभान्वित होने वालों की भाषा के संबंध में पठन योग्यता की निदान की परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय कार्य आयोजित कर दिया गया है।

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए दो शूटिंग आलेख भी तैयार कर दिए गए हैं। साक्षरता शिक्षा और साक्षरता शिक्षा में उपयोग की गई साक्षरता सामग्रियों के मूल्यांकन के स्तर में आई गिरावट पर अध्ययन कार्य पूरा हो गया है।

संस्थान ने 8 प्रकाशन प्रकाशित किए हैं—प्रौढ़ों के लिए श्रंग्रेजी-I, हिन्दी प्रबोध शिक्षा माला-I, राजस्थान का लोक साहित्य, कश्मीर किताब-1; लोठ् व्याकरण, शिना फोनोटिक रीडर; वर्तवान सं० 3, तथा हिन्दी प्रबोध शिक्षा माला-1 (दूसरा पुनर्मुद्रण) अन्य 12 प्रकाशन निकाले जाने वाले हैं।

सामाजिक भाषा विज्ञान

लोक साहित्य

पठन तथा शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा

प्रकाशन

संस्थान ने निम्नलिखित सेमिनार/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रायोजित किए हैं—जनजातीय भाषाग्रों में जनजातीय शिक्षक तथा प्रशिक्षणों के लिए सेवारत प्रशिक्षण, एस० ई० एम० ग्रिधिकारियों के लिए कन्नड़ में ग्रावश्यकता पर ग्राधारित पाठ्यक्रम, कन्नड़ शिक्षकों के लिए माध्यमिक स्कूल ग्रनुस्थापन पाठयक्रम, तिब्बती बर्मा व्याकरण के दृष्टिकोण पर कार्यशाला, भाषा शिक्षा में रेडियो तथा दूरदर्शन सेमिनार व कार्यशाला, भाषा-विज्ञान पद्धित सेमिनार, नागालैण्ड तथा मणिपुर की जनजातीय भाषाग्रों के साहित्य समिति के सदस्यों की बैठक, प्रवेशिकायें प्राइमर तैयार करने के लिए वार्ली, गुतीब तथा वागदी में सामग्री निर्माण पर कार्यशाला, ठोस प्रक्रिया पर ग्राधारित भारतीय भाषाग्रों में परीक्षणों के निर्माण तथा मानकीकरण पर कार्यशाला, राष्ट्रीय नीति प्रकादमी के 5 भाषा शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम । संस्थान, प्रायोगिक भाषा विज्ञान संस्थान के सहयोग से संगणक तथा भाषा-विज्ञान पर पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। संस्थान ने राज्य सरकारों को सुविज्ञाता प्रदान करने की श्रपनी योजना में इम्फाल में शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन, द्विभाषी स्थानांतरण माँडल हेतु एक ग्रनुस्थापना कार्यक्रम श्रायोजित किया।

संस्थान वर्ष की शेष ग्रवधि में निम्नलिखित सेमिनार/कार्यशालाएं श्रायोजित करेगा:—कोड परिवर्तन पर सामाजिक भाषा विज्ञान सेमिनार, (ii) शब्दकोश सेमिनार, पत्रकारों के लिए कन्नड़ में भ्रावश्यकता पर ग्राधारित पाठ्यक्रम, (iii) रा० शैं० भ्र० प० के सहयोग से रेडियो शिक्षा के लिए ग्रालेख-लेखन कार्यशाला।

संस्थान की सलाहकार समिति ने, 29 सितम्बर, 1983 को मैसूर में उप-शिक्षा मंत्री की ग्रध्यक्षता में ग्रपनी तीसरी बैठक ग्रायोजित की तथा वर्ष 1984—85 के लिए संस्थान तथा उसके क्षेत्रीय भाषा केन्द्र के शैक्षिक कार्यक्रम संस्वीकृत किए।

#### क्षेत्रीय भाषा केन्द्र

पांच क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के द्वारा 13 प्रमुख भारतीय भाषाओं में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्रति नियुक्त किये गये तीन सौ पैतीस शिक्षकों ने 30 प्रप्रैल, 1983 को भाषा प्रशिक्षण पूरा किया। सभी क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों में नए बैच के लिए भाषा प्रशिक्षण कार्यकम जुलाई 1983 के प्रथम सप्ताह से शुरू हुआ तथा इसमें विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनियुक्त किए गए 343 शिक्षक शामिल हुए।

तिमल (एस० ग्रार० एल० सी०), मलयालम (एस० ग्रार० एल० सी०), बंगाली (ई० ग्रार० एल० सी०) तथा उर्दू (यू० टी० ग्रार० सी०) प्रत्येक में एक-एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ग्रायोजित किए गए जिनमें क्रमशः 9, 14, 16 तथा 16 भूतपूर्व शिक्षक प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

तिमल (24 दिसम्बर, 1983 से 2 जनवरी, 1984 तक पांडिचेरी में), उर्दू (14 से 23 जनवरी, 1984 तक पटना में) तथा उड़िया (18 जनवरी से 27 जनवरी, 1984 तक) में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किए जाने निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक शिविर में 10 भूतपूर्व शिक्षक प्रशिक्षार्थी अपने 100 छातों के साथ भाग लेते हैं। इस प्रकार के शिविर असमी तथा बंगाली में भी मार्च, 1984 से पूर्व आयोजित किये जाने की योजना है।

क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के प्रिंसिपलों/लेक्चरारों की कार्यशाला 10 से 27 अक्तूबर, 1983 तक सी० ग्राई० ग्राई० एल० मैसूर में ग्रायोजित की गई। एक तीन दिवसीय सम्पर्क कार्यक्रम ई० ग्रार० एल० सी०, भुवनेश्वर में ग्रायोजित किया गया। ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों के विषय में उर्दू के प्रभाव पर एक सेमिनार 17 से 19 नवम्बर, 1983 यू० टी० ग्रार० सी० सोलन में ग्रायोजित किया गया तथा इस सेमिनार में 18 सदस्यों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय एकीकरण शिविर

सेमिनार/कार्यशालाएं

केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशीं भाषा संस्थान, हैदराबाद (क) फरवरी 1984 के दौरानं, कलकत्ते में बंगला व्याकरण (ई० ग्रारं७ एल० सी०) सेमिनार, (ख) 6 से 9 मार्च, 1984 तक मैसूर में तमिल, तेलुगू तथा मलयालम (एस० ग्रार० एल० सी०) शिक्षण सेमिनार तथा (ग) मार्च, 1984 से पूर्व प्रथम तथा द्वितीय भाषा (डब्ल्यू० ग्रार० एल० सी०) के रूप में गुजराती शिक्षण सेमिनार भी ग्रायोजित करने का प्रस्ताव है।

#### (म) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोस्ति

विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था, केन्द्रीय श्रंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद, श्रंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षण श्रौर श्रध्ययन के स्तरों श्रौर भारत में उनके साहित्यों को उन्नत करने के लिये कार्यरत हैं। संस्थान ने ये कार्यकलाप, शिक्षक प्रशिक्षण, श्रनुसंधान सामग्री निर्माण श्रौर विस्तार श्रौर परामर्शी सेवाओं के जिए जारी रखें।

संस्थान, भ्रंग्रेजी, श्ररबी, फ्रेच, जर्मनी तथा रूसी भाषा के ग्रध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम भ्रायोजित कर रहा है। इन भाषाओं के शिक्षण तथा एम० लिट्० ग्रीर पी० एच० डी० डिग्री के श्रनुसंधान पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के नियमित पाठ्यक्रमों के ग्रतिरिक्त संस्थान, स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्न तथा डिप्लोमा के पत्नाचार व सम्पर्क पाठ्यक्रम भी प्रवान करता है, श्रव तक प्रमाण-पत्न स्तर पर 1483 तथा डिप्लोमा स्तर पर 337 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

संस्थान, ग्रन्तकालीन पाठ्यकम तथा ग्रावश्यकता पर श्राधारित विशेष पाठ्यकम भी ग्रायोजित कर रहा है। ग्रंग्रेजी में बी० एड० कालेज लेक्चररों के लिए दो सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यकम व कार्यशाला की एक माला ग्रायोजित की जा रही है। संस्थान ने हाई स्कूल शिक्षकों के लिए एक पत्नाचार पाठ्यकम तैयार किया है। यह पाठ्यकम विशेष रूप से प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाना है। पूर्वकर्ती वर्षों के दौरान, संस्थान द्वारा विभिन्न राज्यों में इन संसाधन कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु 12-सप्ताह वाले तीन पाठ्यकम ग्रायोजित किए गए। इन पाठ्यकमों में 126 व्यक्ति पहले ही प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इस प्रकार का चौथा पाठ्यकम 15 दिसम्बर, 1983 से श्रायोजित किया जा रहा है।

प्रारम्भ से ही संस्थान ने भारतीय स्थितियों के मुताबिक उन्नत शैक्षिक सामग्री तैयार करने के विषय में स्वयं ही पहल की। समेकित पाठ्य पुस्तक मालाएं,कार्य-शालाएं थ्रौर स्कूलों के लिए ग्रध्यापक मार्गदर्शक, कालेज स्तर की पाठ्यपुस्तकें, ग्रेडों के पूरक पाठों ग्रौर संस्थान द्वारा कम लागत वाली शिक्षण सामग्री पूरे देश में उपयोग में लाई जा रही हैं। विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

संस्थान ने अंग्रेजी शिक्षण के लिए जन संचार माध्यमों के उपयोग में अग्रणी कार्य किया है। संस्थान द्वारा आकाशवाणी कार्यकमों के रूप में अग्रेजी में एक पांच वर्षीय समेकित पाठ्यकम तैयार किया गया है, जिसे आकाशवाणी के 25 केन्द्रों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए बनाए नए कार्यकम भी आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जा रहे हैं। संस्थान ने प्रयोगात्मक आधार पर कुछ दूरदर्शन कार्यकम भी तैयार किए हैं। आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यकमों का निर्माण संस्थान में प्रशिक्षण पाठ्यकमों का एक अंग है। विश्वव अनु आयोग की शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केन्द्रों की योजना के अन्तर्गत संस्थान में इस प्रकार का एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। यह केन्द्र इन्सेट-1 बी० के प्रयोग द्वारा प्रसारित किया जाने वाला शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करेगा और हैदराबाद में अन्य शैक्षिक केन्द्रों की जरूरतों को पूरा करेगा।

संस्थान राज्य सरकारों, श्रंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों श्रौर श्रन्य संस्थानों/ संगठनों को विस्तार श्रौर परामर्शी सेवायें भी प्रदान करता है। इसके श्रलावा, श्रंग्रेजी शिक्षण के लिए नए तरीके बनाने की दिशा में संस्थान श्रनुसंधान कार्य की श्रोर उन्मुख हुआ है। विदेशी भाषाग्रों में, श्ररबीं, फेंच, जर्मन श्रीर रूसी विभागों द्वारा श्रत्पाविध कुशलता डिप्लोमा श्रीर उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के श्रतिरिक्त, स्नातकोत्तर-डिप्लोमा, एम० लिट्० ग्रीर पी० एच० डी० पाठ्यक्रम श्रायोजित किए जा रहे हैं। फेंच, जर्मन श्रीर रूसी भाषा विभाग पत्नाचार एवं सम्पर्क के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। जर्मन तथा फेंच भाषाग्रों में श्रनुवाद तथा भाषांतर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। विदेशी भाषा विभाग शिक्षण सामग्री तैयार करने के श्रतिरिक्त श्रत्पकालीन पाठ्यक्रमों, सेमिनारों तथा कार्यशालाग्रों का भी श्रायोजन कर रहा है।

संस्थान के दो क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ श्रौर शिलांग में स्थित हैं जो क्रमशः उत्तर क्षेत्र श्रौर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की ग्रावश्यकतायें पूरा करते हैं। ये केन्द्र ग्रपने क्षेत्रों के श्रंग्रेजी ग्रध्यापकों के लिए कई ग्रल्पावधि पाठ्यक्रमों, कार्यशालाग्रों श्रौर सेमिनारों का ग्रायोजन करते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत संस्थान को राज्य सरकारों को ग्रपने-ग्रपने राज्यों के माध्यमिक स्कूलों के ग्रध्यापकों को सम्पूर्ण स्तर पर प्रशिक्षण हेतु जिला केन्द्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करने की जिम्मे-वारी सौंपी गई है। ये केन्द्र माध्यमिक स्तर पर ग्रंग्रेजी के शिक्षण को सुधारने के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में काम करते हैं। योजनाग्रों के ग्रन्तर्गत राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि वे ऐसे ग्रौर केन्द्र स्थापित कर सकें।

#### (घ) संस्कृत और अन्य श्रेण्य भाषाओं की प्रोन्नति

श्रन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ श्रौर राष्ट्रीय एकता को प्रोन्नति श्रौर संस्कृति के परिरक्षण को ध्यान में रखते हुए 1961 में भारत सरकार द्वारा कई योजनायें ग्रारम्भ की गईं। ये योजनायें ग्रधिक उत्साह श्रौर श्रधिक वित्त व्यवस्था के साथ जारी रखी जा रहीं। हैं। इस योजना के ग्रारम्भ में ग्ररवी श्रौर फारसी भाषात्रों के प्रचार श्रौर विकास के लिए एक ऐसा ही कार्यक्रम श्रारम्भ किया गया है।

इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं:—संस्कृत, ग्ररबी ग्रीर फारसी संगठनों को वित्तीय सहायता देना, कुछ योग्य स्वैच्छिक संगठनों को ग्रिधिक वित्तीय सहायता देकर श्रादर्श संस्कृत पाठशालाग्रों में विकसित करना, युवा श्रध्यापकों को शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रख्यात प्रोफेसरों की व्यवस्था करना, दुर्लभ प्रकाशित पाण्डुलिपियों का संपादन ग्रीर प्रकाशन, वेद पाठों की मौखिक परम्पराएं बनाये रखना, ग्रप्राप्य संस्कृत पाठों का पुनः मुद्रण करवाना, संस्कृत पाठशालाग्रों से पढ़कर निकले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। प्रसिद्ध विद्वानों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से संम्मानित करना ग्रीर मानक शब्दकोष तैयार करवाना ग्रीर उनका प्रकाशन करना। इन योजनाग्रों की योजनाकार प्रगति नीचे दी गई है।

#### संस्कृत के विकास और प्रसार के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाश्रों के अध्यापकों के वेतन, छातों को छात्रवृत्तियां, भवन निर्माण श्रौर मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय, अनुसंघान परियोजनाश्रों पर आंवर्ती श्रौर अनावर्ती सहायता अनुदान दिए जाते हैं। उक्त सब महों पर स्वीकृत राशि की 75 प्रतिशत राशि मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। 24 वैदिक संस्थाश्रों के मामले में जिनमें मौखिक वैदिक परम्परा को कायम रखा जाता है। सरकारी अनुदान कुल स्वीकृत व्यय का 95 प्रतिशत होता है।

# आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान सम्बन्धी योजना

स्वैच्छिक संगठनों में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, भविष्य में जिनके विकास की संभावना है भ्रौर जिनमें पहले से ही स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन चल रहे हैं। इन संस्थाओं को सामान्य स्वैच्छिक संगठनों से अधिक वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तंक 11 स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थाएं ग्रौर 2 स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत लाई गई हैं। इनमें दो तीन उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पिचम बंगाल, दो हरियाणा, दो महाराष्ट्र, तीन तिमलनाडु ग्रौर एक केरल में है। इन संस्थाओं के अनुरक्षण हेतु 95 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है ग्रौर इनके प्रबन्ध के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार सुरक्षित हैं।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

यह संस्थान मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो तिरुपति, दिल्ली, इलाहावाद, पुरी, जम्मू, गुरुवायुर श्रीर जयपुर स्थित 7 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों पर शैक्षिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण रखे हुए है। इसके अलावा देश की 15 संस्थाएं परीक्षा के प्रयोजन के लिए, इससे सम्बद्ध हैं। संस्थान क्रमशः प्रथमा से लेकर विद्या वारिधि ग्रीर वाचस्पति (पी॰एच॰डी॰ तथा डी॰ लिट्) की परीक्षाश्रों का संचालन करता है। यह स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन करता है। यह स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन करता है। आगामी परीक्षा में कुल 2,500 छात्रों के बैठने की संभावना है। संस्थान द्वारा ग्रंग्रेजी ग्रीर हिन्दी माध्यम से चलाए जा रहे पताचार पाठ्यक्रम विदेशी छात्रों सहित 700 से अधिक छात्रों द्वारा सुविधा का लाभ उठाए जाने की संभावना है। विद्यापीठ के छात्रों को 900 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ग्रीर लगभग 500 छात्रों को निशुल्क छात्रावास की सुविधाएं प्राप्त हैं।

# संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होकर निकले मेंट्रीकोत्तर शास्त्री और आचार्य के छात्रों को छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान शिक्षा मंत्रालय की भ्रोर से संस्कृत छात्रवृत्ति की निम्नलिखित योजनायों का संचालन कर रहा है।

- (क) संस्कृत पाठशालाग्रों से उत्तीर्ण होकर निकले शोध अध्येताग्रों को छात्रवृत्तियां, शोध अध्येताग्रों को 2 वर्ष के लिए 300/— रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा 500/— रु० प्रतिवर्ष आनुषंगिक अनुदान भी दिया जाता है। इस योजना के ग्रंतर्गत 196 छात्रों (98 नए तथा 96 नवीवरण) को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- (ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां :—जिन छात्नों ने इन्टर, स्नातक ग्रौर स्नातकोत्तर स्तर पर आधुनिक व्यवस्था में संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा है, छात्रवृत्तियां कमशाः 50-रुपये, 75 रुपये ग्रौर 100 रुपये प्रतिमाह दी जाती ह। इस योजना के अन्तर्गत 1128 छात्र (497 नए तथा 631 नवीकरण) शामिल करने का प्रस्ताव है।
- (ग) शास्ती कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छातों को 75/- रु० प्रतिमाह ग्रौर परम्परागत पाठशालाग्रों की आचार्य कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छातों को 100/- रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के 725 छात्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है (276 नए तथा 449 नवीकरण)।

#### दक्कन कालेज की शब्दकोश परियोजना

ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित संस्कृत शब्दकोष के निर्माण के लिए दक्कन कालेज, पूना को सहायता दी जा रही है। इस शब्दकोश से अनुसंधान छात्रों को प्राचीन ग्रीर कठिन संस्कृत पाठों की व्याख्या करने में सहायता मिलेगी।

इसके चार खण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं।

#### शास्त्र चूड़ामणि योजना

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यापीठों और आदर्श पाठशालाओं के युवा प्राध्यापकों और स्नातकोत्तर छावों को विभिन्न विषयों में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण विख्यात सेवा निवृत्त विद्वानों द्वारा दिया जाता है और उनकी नियुक्ति 1000/- रु० प्रतिमाह मानदेय पर की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1982-83 में 72 अध्येता कार्य कर रहे थे।

संस्कृत के अलावा अन्य श्रेण्य भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत श्रेण्य भाषाभ्रों अरबी ग्रौर फारसी से संबंधित पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को बेतन, छात्रवृत्तियों, फर्नीचर पुस्तकालय भ्रौर अन्य कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना से 150 से अधिक संस्थाग्रों को सहायता दी जा रही है। यह योजना 1984–85 में भी जारी रहेगी।

विभिन्न संस्थात्रों के शिक्षण स्तरों के मूल्यांकन हेतु मदरसों ग्रौर मक्तवों का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है जिससे सरकारी अनुदान के लिए संस्थान्रों का वर्गीकरण करने में सहायता मिलेगी। इस्लामी कानून संबंधी फतवा-अल-ततार खानिया का आलोचनात्मक संस्करण शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है। यह कार्य लगभग 2 लाख रु० की लागत से 3 वर्ष में पूरा हो जायेगा।

# संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं के विद्वानों की, सम्मान पत्र प्रदान करना

इस योजना के अन्तर्गत विख्यात संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विद्वानों को सम्मान पत्न सिंहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्रवान किया जाता है। हर वर्ष 14 विद्वान जिनमें 10 संस्कृत, 2 अरबी ग्रीर 2 फारसी के विद्वान होते हैं, इस पुरस्कार के लिए चुने जाते हैं। नामों की घोषणा स्वतन्त्रता विवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। इस पुरस्कार में प्रत्येक विद्वान को आजीवन 5000/— ६० प्रतिवर्ष का वित्तीय अनुदान, ग्रीर एक सनद ग्रीर एक दुशाला विया जाता है।

#### अभावग्रहत परिस्थितियों में रह रहे विख्यात संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता

अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत विद्वानों को प्रति विद्वान 3000/- रु० प्रति वर्ष तक की सहायता दी जाती है। इस राशि में से उनकी वार्षिक आय कम कर दी जाती है। चालू वर्ष में देश के लगभग 1,600 विद्वान इस सहायता का लाभ उठा रहे हैं।

# संस्कृत साहित्य का निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए सहायता दी जाती है ---

(i) मूल रचनाम्रों का मुद्रण मौर प्रकाशन, (ii) दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का गुद्रण, (iii) संस्कृत संस्थाम्रों को निःशुल्क वितरण के लिए लेखकों मौर प्रकाशकों से संस्कृत की पुस्तकें खरीदना, (iv) संस्कृत पित्रकाम्रों की कोटि म्रौर विषय वस्तु में सुधार, (v) संस्कृत पाण्डुलिपियों की विवरणात्मक सूचियां तैयार करना म्रौर संस्कृत पाण्डुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण निकालना ।

1983-84 के दौरान (नवम्बर 1983 तक) सरकार की सहायता से 15 प्रकाशन निकाले जा चुके हैं। 1983-84 में 25 और प्रकाशन निकालने की संभावना है। इस के अलावा वैदिक संशोधन मण्डल, पूना द्वारा सपनाचार्य (खण्ड iv) की व्याख्या सहित ऋग वेद समाहित निकाला गया है। धर्म कोश मण्डल वाई जिसे छठी योजना में 50,000 वार्षिक अनुदान दी गई है, प्राचीन संस्कृत साहित्य का विश्वकोश, धर्मकोश तैयार और प्रकाशित करने के कार्य में लगे हुए हैं।

35 पित्रकाभ्रों की कोटि ग्रौर विषय-वस्तु के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता के रूप में 500/- रू० से 7000/- रू० तक का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 21 पित्रकाभ्रों को सहायता दी जा चुकी है। सरकार ने विभिन्न संस्थाभ्रों को नि:शुल्क वितरण के लिए व्यक्तियों भ्रौर प्रकाशकों से 130 पुस्तकों भी खरीदी हैं। 1983-84 के दौरान पाण्डुलिपियों की 3 सूचियां/आलोचनात्मक संस्करण निकाले गए हैं। 6 पुस्तकों को आंशिक सम्पादन/सम्पादकीय अनुदान दिया गया है ग्रौर पुस्तकों का प्रकाशन ग्रौर मुद्रण हो रहा है।

1982-83 से, निर्णय सागर प्रैस के, वे प्रकाशन जो उपलब्ध नहीं है स्रीर 18 पुराणों स्रीर वैदिक पाठों के कम कीमत पर फोटो आफ सेट प्रक्रिया से पुनर्प्रकाणन के लिए एक तीव्र कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इनमें 42 प्रकाशन निकाले जा चुके हैं स्रीर शेष प्रकाशनों पर कार्य जारी है।

# वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा का परिरक्षण

वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा के परिरक्षण के प्रोत्साहन हेतु 1978 में एक योजना आरम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक स्वाध्यायिन को 12 वर्ष तक की आयु के दो छात्रों को, जिनमें एक छात्र उनका बेटा निकट का सम्बन्धी भी हो सकता है, विशिष्ट वेद शाखा में प्रशिक्षण देना होगा । 1983-84 के दौरान, ऐसे छः एकक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अभी हाल ही में विद्वानों का मानदेय बढ़ाकर 700/- रू० प्रतिमाह से 1000/- रू० प्रतिमाह कर दिया गया है और उससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को 150/- रू० प्रति माह दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान ऐसे दो और एककों के स्थापित करने की सम्भावना है। मन्त्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के लगभग 100 विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य उन स्थानों और परिवारों का पता लगाना है जहां पर अभी भी मौखिक वैदिक परम्पराएं कायम हैं। इस वर्ष यह सम्मेलन जनवरी, 1984 में अहमदाबाद में आयोजित किया जायेगा।

मंत्रालय, संस्कृत अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों की वक्तृता प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिये एक अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। जनवरी 1984 में जबलपुर में होने वाले इस समारोह में सभी राज्य सरकारों से एक अध्यापक के साथ अब आठ छात्रों की टीमें भाग लेंगीं।

# संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होकर निकले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों तथा अन्य परम्परागत संस्कृत संस्थाओं से उत्तीर्ण हुए छातों को रोजगार सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से, पुरालेख पाण्डुलिपिविज्ञान, कर्मकांड, संस्कृत मुद्रण और कम्पोजिंग में 1982-83 में अल्पव्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 1982-83 के दौरान, ऐसे 5 पाठ्यक्रम संचालित किए गये और 1983-84 के दौरान ऐसे और पाठ्यक्रमों को संचालित करने की सम्भावना है।

# यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

भारत और यूनेस्को के बीच सहयोग

एशियाई क्षेत्र के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों की उप क्षेत्रीय वैठक

अन्तर/विभागीय कार्यकारी दलों की बैठकें

पूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के पांच उपायोगों की बैठकें पूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सबहवां सल भारत, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का एक संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना नवम्बर, 1946 में हुई थी तथा जिसका मुख्यालय पेरिस में है। आलोच्य वर्ष के दौरान भारत ने पहले की ही तरह यूनेस्को से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा और उसने निम्नलिखित प्रमुख यूनेस्को सम्मेलनों में भाग लिया और एशियाई देशों के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों की एक उप-क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की।

एशियाई देशों के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों की उप-क्षेत्रीय बैठक, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 5 से 8 अप्रैल, 1983 तक आयोजित की गई। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, ईरान इस्लामिक गणराज्य, नेपाल, पाकिस्तान ग्रौर श्री लंका के प्रतिनिधि-मण्डलों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, आस्ट्रेलिया, कोरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य, कोरिया, गणराज्य, मंगोलिया ग्रौर सोवियत रूस के युनेस्को राष्ट्रीय आयोगों के प्रति-निधियों ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया। यूनेस्को के महानिदेशक के कार्यकारी कार्यालय के सहायक महानिदेशक श्री सी० वाकरी और यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस के राष्ट्रीय आयोग प्रभाग के निदेशक श्री के० क्लेरमौन्ट ने यूनेस्को महानिदेशक के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया । एशिया और प्रशान्त युनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय बैंकाक के शैक्षिक सलाहकार श्री सी० केल्लिन ग्रीर नई दिल्ली स्थित दक्षिण तथा केन्द्रीय एशियाई, यूनेस्को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक, डा० एम० पी० देरकाच ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था इस उप-क्षेत्र में शुरू किए गए यूनेस्को कार्यकलापों ग्रौर परियोजनाग्रों की बेहतर सुझ-बुझ पैदा करना ग्रीर यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों द्वारा उप-क्षेत्रीय ग्रीर क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान। बैठक की अन्तिम रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है ग्रौर युनेस्को के सभी राष्ट्रीय आयोगों में वितरित कर दी गई हैं।

यूनेस्को के महानिदेशक से प्राप्त 1984-85 के यूनेस्को कार्यंकम प्राष्ट्र ग्रीर बजट में इस बार एक अन्तर-विषयक ग्रीर अन्तर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया था जो गत वर्षों में अपनाई गई पद्धित से स्पष्टत : भिन्न था। इस दस्तावेज पर भली भांति ध्यान देने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रमुख कार्यक्रम की जांच करने के लिये 15 अन्तर-विभागीय कार्यकारी दलों की बैठकों जून ग्रीर जुलाई 1983 में आयोजित हुई ग्रीर इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय आयोग के पांच उप-आयोगों, जुलाई ग्रीर अगस्त, 1983 में हुई बैठकों में प्रस्तुत की गई।

यूनेस्को कार्यक्रम प्रारूप ग्रीर बजट की जांच करने ग्रीर भारतीय दृष्टिकोण निश्चित करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने जुलाई-अगस्त 1983 में अपने पांच उपायोगों की बैठकों का आयोजन किया।

उपायोगों की बैठकों के बाद यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सतरह्वां अधिवेशन 16 सितम्बर, 1983 को नई दिल्ली में हुआ। शिक्षा ग्रौर संस्कृति मंत्री श्रीमती शीला कौल ने, जो आयोग की अध्यक्ष भी हैं, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था 1984-85 के दो वर्षों के लिए यूनेस्को के प्रारूप कार्यक्रम ग्रीर वजट पर विचार करना। इसके अतिरिक्त, इसमें यूनेस्को के

#### यूनेस्को महासम्मेलन का बाईसवां सत्र

महासम्मेलन के बाइसवें सत जो अक्तूबर-नवम्बर 1983 में पेरिस में आयोजित होता था, में भारत द्वारा रखे जाने वाले संकल्पों के प्रारूपों और प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया गया। इसमें उन 53 विख्यात व्यक्तियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया जो यूनेस्को के साथ सहयोग के भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सदस्य हैं।

शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल के नेतृत्व में एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल ने 25 अक्तूबर से 26 नवम्बर, 1983 तक पेरिस में हुए यूनेस्को महासम्मेलन के बाइसवें अधिवेशन में भाग लिया। इस प्रति-निधिमण्डल के अन्य सदस्य थे।

श्री टी॰ एन॰ कौल, सदस्य, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, श्रीमती सरला ग्रेंबाल, ग्रिक्षा सचिव; श्री किरीट जोशी, विशेष सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय; श्री नरेल सिंह, फ्रांस में भारतीय राजदूत, श्री चन्द्राकार, संसद सदस्य; श्रीमती जी॰ के॰ बरार, संसद सदस्य; श्री इनाम रहमान, यूनेस्को में भारत के राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि; श्री दया शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, शिक्षा ग्रीर संस्कृति मंत्रालय; प्रोफेसर सनत् विश्वास, बंगाल इंजीनियरी कालेज, हावडा, श्री मणिशंकर अय्यर संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय; श्री जे॰ के॰ भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, डा॰ जवाहर धर, निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग; श्री एस॰ एल॰ कौशल, निदेशक, शिक्षा ग्रीर संस्कृति मंत्रालय।

31 श्रक्तूबर, 1983 को महासम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में श्रीमती कौल ने यह अभिमत व्यक्त किया कि एक ऐसे समय पर जब समकालीन संसार एक महान् संकट से गुजर रहा है, यूनेस्को के इस महासम्मेलन ने उन सकेन्द्रित रुप से कार्यक्रमों की योजना बनाने और नीतियों पर चिन्तन मनन का एक अवसर प्रदान किया है जो आन्ति, सहयोग, विकास की खोज के लिए मूल आधार है। उन्होंने कहा कि यह एक विडम्बना ही है कि जहां एक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से विश्व शान्ति और सम्पन्नता लाई जा सकती है वहां दूसरी ओर राष्ट्र हथियारों के ऐसे विशाल भण्डार तैयार करने में व्यस्त हैं जिनसे मानव सभ्यता का सम्पूर्ण विनाश हो सकता है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस संकटपूर्ण घड़ी में ऐसे निष्ठापूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए जिनसे शिक्षा, संस्कृति, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेतों में क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए यूनेस्को की क्षमता और भूमिका को सुदृढ़ किया जा सके।

भारतीय शिष्टमण्डल के नेता को महासम्मेलन के एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत को सम्मेलन द्वारा गठित प्रारूपण तथा वार्ता दल के एक सदस्य के रूप में भी चुना गया। इसके अतिरिक्त, भारत को निम्नलिखित अन्तर-सरकारी संगठनों के एक सदस्य के रूप में भी चुना गया:—

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद्
- (2) मानव ग्रौर जीव-मण्डल संबंधी कार्यक्रम की ग्रन्तर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद्; ग्रौर
- (3) सूचना प्रणाली संबंधी अन्तरिम अन्तर-सरकारी समिति।

सम्पूर्ण सत्नों, कार्यक्रम ग्रायोगों ग्रौर प्रशासनिक ग्रायोग में हुई चर्चाग्रों में सिक्रय भाग लेने के ग्रलावा, भारतीय शिष्टमण्डल ने भारत ग्रौर ग्रन्य विकासशील देशों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उस पर बल देने ग्रौर यूनेस्को के कार्य के लिए कुछ प्राथमिकताग्रों ग्रौर कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के लिए 15 प्रारूप संशोधन ग्रौर संकल्प प्रस्तुत किए। भारत ने यूनेस्को के दो वर्षीय कार्यक्रम के साथ-साथ ग्रगले छः वर्षों के लिए यूनेस्को की मध्याविध योजना पर ग्राधारित यूनेस्को के दो वर्षीय 14 प्रमुख कार्यक्रमों जिनमें प्रकाशन, बैठकें, सम्मेलन, क्षेद्रीय ग्रौर श्रन्तर-क्षेत्रीय तथा विश्व-व्यापी परियोजनाएं भी शामिल है, 1984-85 के दो वर्षों के लिए 374,410,000 सं०रा० डालर की बजट व्यवस्था को ग्रपनाने का पूर्ण समर्थन किया।

यूनेस्को बजट में अंशदान

यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड

यूनेस्को के महा-निदेशक की याद्रा

"नाम" और अन्य विकास शील देशों के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन

यूनेस्को द्वारा प्रयोजित अन्य सम्मेलनों/बैठकों में मारत द्वारा भाग लेना 1981-83 की ग्रवधि के यूनेस्को बजट के लिए भारत का ग्रंगदान सितम्बर, ग्रक्तूबर, 1980 में हुए यूनेस्को के मुन्तिसम्मेलन के इक्कीसवें सत्न में ग्रपनाई गई प्रणाली के अनुसार यूनेस्को के कुल बजट का 0.59 प्रतिशत तय किया गया था। तदनुसार 31, दिसम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली तीन वर्षीय ग्रवधि के लिए यूनेस्को बजट व्यवस्था में भारत का ग्रंगदान 35,25,132 सं०रा० डालर था। इस ग्रंगदान में 1,17,73,900 रुपये की राशि यूनेस्को को 1983 में दी जानी थी।

यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि श्री टी॰एन॰ कौल ने कार्यकारी बोर्ड के 116वें, 117वें ग्रौर 118वें सत्तों ग्रौर इस वर्ष के दौरान हुई बोर्ड की विशेष समिति की बैठकों में भाग लिया। ग्रक्तूबर-नवम्बर, 1983 के यूनेस्को महासम्मेलन के बाइप्तवें सत्र के आयोजन की तैयारी ग्रौर 1984-85 के दो वर्षों के लिए यूनेस्को के कार्यक्रम ग्रौर बजट की स्वीकृति कुळ ऐसे महत्वपुर्ण विशय थे जिन पर कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में चर्चा की गई।

मार्च 1983 में सातवें निर्गुट शिखर सम्मेलन के उद्वाटन सत्न में भाग लेने के लिए भारत की अपनी पिछली याता के बाद, यूनेस्को के महानिदेशक श्री अमादाओं महातार एम॰ बाव ने श्रीमती एम॰ बाव के साथ 8-11 दिसम्बर, 1983 तक एक बार फिर भारत की याता की। भारत में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने 9 से 12 दिसम्बर, 1983 तक नई दिल्ली में हुए, नामेडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने लखनऊ की भी याता की और वहां लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनको डी॰ लिट की उपाधि (मानद उपाधि) प्रदान की। इसके अतिरिक्त श्री एम॰ बाव ने प्रधान मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री से भी भेंट की। एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा उन्होंने आरोविल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में भी भाग लिया।

"नाम" और अन्य विकासशील देशों के शिक्षा तया संस्कृति मंतियों का प्रथम सम्मेलन 24 से 28 सितम्बर, 1983 तक पियोग्यांग, कोरियाई लोकतांतिक जनवादी गणराज्य में आयोजित किया गया। इस बैठक का आयोजन गृटनिर्पेक्ष और अन्य विकासशील देशों में शिक्षा और संस्कृति की स्थित की समीक्षा और इन क्षेत्रों में इन देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर विचार करने तथा शिक्षा और संस्कृति संबंधी विकास की नीतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया था।

इस सम्मेलन में भाग लेने वाले पांच सदस्यीय भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व शिक्षा, संस्कृति ग्रीर समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल ने किया। भारतिय प्रतिनिधिमण्डल अपने खाथ प्रधान मन्त्रीजों कि 'नाम' को अध्यक्ष भी हैं का एकसन्देश ले गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की नेता श्रीमती शीला कौल ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्त की ग्रध्यक्षता की तथा उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने निर्गृट तथा ग्रन्य विकासशील देशों से शिक्षा की एक ऐसी पद्धति तैयार करने का ग्राग्रह किया जिससे जागरूकता परिवर्तन ग्राए ग्रीर केवल इसी जागरूकता से तनाव संघर्ष की पुरानी सांसारिक व्यवस्था से लोगों को शान्ति तथा सहयोग की नई विश्व व्यवस्था की ग्रीर ले जाया जा सकता है।

शिक्षा तथा संस्कृति श्रायोगों की कार्रवाईयों में सिकय रूप से भाग लेने के श्रितिरिक्त भारतीय प्रतिनिधि मंडल से, सम्मेलन के घोषणा पत्न को ग्रन्तिम रूप देने की भी महान जिम्मेदारी उठाने का आग्रह किया गया इसमें एक सामान्य रूपरेखा दी गई थी, जिसमें शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेतों में निर्गृट तथा श्रन्य विकासशील देशों के बीच सहयोग के सिद्धांत तथा मार्गदर्शी रूपरेखाएं सम्मिलत थीं।

यृनेस्को ने, 12 से 16 दिसम्बर, 1983 तक बैंकाक में, एशिया तथा प्रशान्त के ग्रध्ययनों, डिप्लोमाग्रों तथा डिग्नियों की मान्यता से संबंधित क्षेत्रीय अभिसमय ग्रपनाने के उद्देश्य से देशों का ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भ्रायोजित किया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री एम०ग्रार० कोल्हट-

कर ने किया था। आशा की जाती है, कि इस सम्मेलन से इस क्षेत्र में विचारों, वैज्ञा-निक तथा प्रौद्योगिकीय अनुभव के और अधिक आदान प्रदान का अवसर प्राप्त होगा तथा अध्यापकों, छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं के बीच और अधिक गतिशीलता आयेगी।

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में विशेष सिचव श्री किरीट जोशी ने, 12 से 17 ग्रंप्रैल, 1983 तक पैरिस में श्रायोजित अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रता से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ, सहयोग, शान्ति तथा शिक्षा के लिए यूनेस्को के अन्तर-सरकारी शिक्षा सम्मेलन में भाग लिया।

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री दया शंकर मिश्र तथा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली की प्रिंसिपल कुमारी कमल वासुदेव ने 12 से 16 सितम्बर, 1983 तक सोफिया, बल्गारिया में सम्बद्ध स्कूल परियोजना के तीसरे वार्षिकोत्सव के ग्रवसर पर हुई श्रन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया।

जपरोक्त बैठकों के भ्रतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय श्रायोग ने यूनेस्को द्वारा भ्रथवा यूनेस्को के तत्वावधान में भ्रायोजित 46 राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाग्रों, सेमिनारों, सम्मेलनों ग्रादि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञ नामजद किए।

यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा दूसरी बार की गई अपील के उत्तर में मोहन-जोदड़ों में संरक्षण के लिए यूनेस्कों के अन्तराष्ट्रीय अभियान में भारत ने 25,000 अमरीकी डालर (2,51,500 ह०) का अगदान दिया है। भारत द्वारा की गई पहल की प्रतिक्रिया स्वरूप, मोहनजोदड़ों के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा 1978 में एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान आरंभ किया गया था। 1980 में भारत ने इस अभियान के लिए 50,000 अमरीकी डालर का अंगदान दिया था। इस प्रकार इस समय तक भारत का कुल अगदान 75,000 अमरीकी डालर हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेन्सियों के बारे में लोगों के बीच सूचनाओं के प्रसार और प्रोत्साहन के उद्देश्य से, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, देश में यूनेस्को क्लब आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रहा है।

इन क्लबों के मुख्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं: संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानव ग्रिधकार दिवस, यूनेस्को सप्ताह ग्रादि मनाना ग्रौर, यूनेस्को प्रकाशनों की प्रदर्शनियों में भाग लेना, संगोष्ठी, सेमिनार श्रौर व्याख्यान कार्यक्रमों का ग्रायोजन करना। फिलहाल देश में 133 यूनेस्को क्लब कार्य कर रहे हैं; जिनमें से ग्रिधकांश विश्वविद्यालयों ग्रौर सार्वजनिक पुस्तकालयों में स्थित हैं।

ग्रायोग ने यूनेस्को ग्रंतर्राष्ट्रीय कूपन योजना का संचालन जारी रखा। इसका उद्देश्य है—शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षा तथा ग्रनुसंधान संस्थाग्रों श्रीर व्यक्तियों को उनकी वास्तविक जरूरतों के ग्रनुसार, शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों तथा शैक्षिक फिल्मों को विदेशों से विना विदेशी मुद्रा श्रीर ग्रायात नियंत्रण संबंधी श्रीपचारिकताग्रों को पूरा किए, ग्रायात करने में सहायता प्रदान करना। वर्ष 1983-84 के दौरान यूनेस्को कूपनों की कुल बिकी लगभग 4 लाख रुपये होगी।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय स्रायोग को, "दि यूनेस्को कूरियर" के हिंदी तथा तिमल संस्करणों की प्राप्ति जारी रखी जो क्रमश: केन्द्रीय हिंदी निदेशालय और दक्षिणी भाषा पुस्तक न्यास, मद्रास द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। प्रत्येक भाषा स्रंक की वर्तमान संख्या 3,000 प्रतियां हैं।

श्रायोग, भारत में यूनेस्को तथा श्रायोग के कार्यकलापों से सबंधित सूचना के प्रसार के लिए एक तैमासिक "न्यूज-लैटर" प्रकाशित करता है। कुल 3,000 प्रतियां मुद्रित की जाती हैं ग्रौर ये प्रतियां विदेशों में राष्ट्रीय ग्रायोगों, राज्य शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों तथा श्रन्य शैक्षिक संस्थाग्रों को जिनमें भारत तथा विदेश में यूनेस्को सम्बद्ध स्कूल भी शामिल हैं, विवरित की जाती हैं।

मोहनजोदड़ो के संरक्षण में योगदान

यूनेस्को क्लब

युनेस्को कृपन

यूनेस्को क्रियर

म्युज-लेहर

सम्बद्ध स्कूल परियोजना

भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना

ओरोविल

भारतीय राष्ट्रीय य्रायोग, यूनेस्को की सम्बद्ध स्कूल परियोजना में भाग लेता है, जिससे भारत के लोगों के बीच यूनेस्को के उद्देश्यों तथा कार्यकलापों की जानकारी को बढ़ावा मिलता है। ग्रायोग के सचिवालय ने, यूनेस्को का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायक ग्रनुदानों की संस्वीकृति जारी रखी।

यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को पर्याप्त रूप से अपने कार्य तथा वायित्व निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 25 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक योजनागत योजना शामिल की गई है। कुल परिव्यय में से, 15.50/ लाख रुपये की व्यवस्था वर्ष 1984-85 के बजट प्राक्कलनों में शामिल की गई है। इस देश में यूनेस्को के कार्यकलापों, जैसे कि प्रदर्शनियों के आयोजन, यूनेस्को कलबों के कार्यों के समन्वय, बड़े पैमाने पर परिचालित करने के लिए यूनेस्को से संबंधित साहित्य के प्रकाशन जिससे देश के युवकों में विश्व समस्याओं के प्रति बेहतर जागरूकता पैदा की जा सके, आदि के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के तत्वावधान में नई दिल्ली में एक यूनेस्को भवन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, नई दिल्ली में कार्य कर रहे यूनेस्को कार्यालयों के लिए एक भवन निर्मित करने के एक प्रस्ताव पर भी सिक्तय रूप से विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित यूनेस्को हाउस भवन के निर्माण के लिए, निर्माण और आवास मंत्रालय ने एक एकड़ भूमि का एक प्लाट निर्धारित कर दिया है।

एक ग्रंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर श्रोरोविल का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा श्रोरोविल (श्रायात प्रावधान) श्रधिनियम, 1980 के ग्रंतर्गत सन् 1980 में श्रपने हाथ में लिया गया था। ग्रारंभ में यह दो वर्ष की श्रविध के लिए था। अब प्रबन्ध की यह श्रविध बढ़ाकर नवम्बर, 1984 तक कर दी गई है।

चालू वर्ष के दौरान, श्रोरोविल श्रंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की बैठक श्री पी० वी० नरिसंह राव की श्रध्यक्षता में 9 दिसम्बर, 1983 को हुई थी। परिषद् ने, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि विभिन्न देशों के लोग सद्भावनापूर्ण वातावरण में साथ-साथ रहें तथा मानव एकता बढ़ाने के उद्देश्य से सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा श्रन्य कार्यों में कार्यरत रहें, नगर क्षेत्र के समुचित प्रबंध के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की।

1970 के ग्रपने पहले संकल्प की ग्रोर ध्यान दिलाते हुए, जिसमें यूनेस्को के महासम्मेलन ने सदस्य राज्यों तथा ग्रंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, ग्रंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर-क्षेत्र के रूप में ग्रोरोविल के विकास में भाग लेने के लिए ग्रामंत्रित किया था, यूनेस्को के महासम्मेलन ने अक्तूबर-नवम्बर, 1983 में हुए ग्रपने बाईसवें ग्रधिवेशन में एक संकल्प पारित किया जिसमें महानिदेशक से ग्रनुमोदित बजट प्रावधानों के अन्दर ग्रोरोविल के कार्यक्रमों—-शैक्षिक, सांस्कृतिक ग्रीर विकासात्मक, जिसमें मानव-एकता के उद्देश्य से भौतिक तथा ग्राध्यात्मिक श्रनुसंधान शामिल है—-के लिए सभी संभव सहायता देने का ग्रनुरोध किया गया है।

#### अध्याय 11

# अन्य कार्यकलाप

इस श्रध्याय में मंत्रालय के मुख्य रूप से उन कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जो शिक्षा के क्षेत्र में संघ संरकार के निकासी गृह कार्यों और इसकी समन्वय भूमिका के अन्तर्गत आते हैं। इन कार्यक्रमों के साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं जो पिछले अध्यायों में विणित कार्यकलापों के स्वरूप के पूरी तरह अनुरूप नहीं है।

#### सामान्यकार्यकलाप

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संमस्याएं निम्नलिखित हैं (i) साक्षरता का विस्तार (ii) प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण। छठी योजना में सभी नागरिकों के लिए उनकी ग्रायु, लिंग तथा ग्रावास पर ध्यान दिए बिना न्यूनतम ग्रानिवार्य शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। ग्रतः 6—14 ग्रायु-वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापी कार्यक्रम तथा 15—35 ग्रायु-वर्ग के प्रौढ़ों के लिए साक्षरता के कार्यक्रमों पर ग्रधिक जोर दिया गया है। ये कार्यक्रम नए 20-सूती कार्यक्रम में शामिल हैं, जिसमें इन उद्देश्यों की प्राप्त के लिए लक्ष्य तारीख 1990 निर्धारित की गई है। यद्यपि, मूल रूप में ये कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यानिवत किए जाते हैं, तथापि जहां तक इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से घनिष्ट संबंध बनाए हुए हैं। इन कार्यक्रमों के ग्रनुसरण में, बालिकाग्रों तथा प्रौढ़ महिलाग्रों के नामांकन में उत्कृष्टता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पुरस्कार देने की एक योजना गुरु की गई है। इस पर ध्यान देते हुए कि दाखिला न लेने वाले बच्चे ग्रधिकांश कमजोर वर्गों से होते हैं, ग्रनौपचारिक शिक्षा पद्धित का विकास किया जा रहा हैं तथा प्रारम्भिक शिक्षा उनके लिए सुविधाजनक स्थानों तथा समय को ध्यान में रखकर दी जा रही है।

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण कार्यक्रम को +2 स्तर पर सुदृढ़ किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों का पुर्नगठन किया जा रहा है ताकि इसे लोगों की ब्रावश्यकताश्रों के ग्रधिक संगत बनाया जा सके स्नातकों की रोज-गार सम्बन्धी क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा उनके मन में समाज सेवा की भावना पैदा की जा सके।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में, सैंडविच डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, सामु-दायिक पालिटेक्निकों जैसी योजनाओं से तकनीकी शिक्षा और उद्योग को एक दूसरे के समीप लाने तथा उनमें लाभदायक सम्बन्ध स्थापित करने की ग्राशा है।

राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिए, सामुदायिक गायन की एक नई योजना ग्रारम्भ की गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से सम्बन्धित 20-सूती कार्यक्रम के सूत्र 16 का अनुश्रवण ग्रालोल्य वर्ष के दौरान जारी रहा। मंत्रालय के भ्रायोजन, अनुश्रवण तथा सांख्यिकी ब्यूरों ने विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से ग्रपेक्षित सूचना एकत्र करने के पण्चात् ग्रावधिक रिपोर्टें, योजना ग्रायोग तथा प्रधान मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत कीं। इसके श्रतिरिक्त, इसने वार्षिक तथा पंचवर्षीय शिक्षा योजनाग्रों के कार्यान्वयन की प्रगति के समन्वय श्रीर केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों की योजनाग्रों की ग्रगति के ग्रनुश्रवण से सम्बन्धित ग्रपना कार्य जारी रखा। श्रनुश्रवण, मूल्यांकन तथा सांख्यिकीय तन्त्र को सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र दोनों के लिए वार्षिक योजना 1984-85 में विशेष व्यवस्था की जा रही है।

नीति और दुष्टिकोण

> आयोजना तथा अनुश्रवण

वार्षिक योजनाएं 1983-84 तथा 1984-85

विशेष कार्यकमों की समीक्षा

अध्ययन

वार्षिक प्रकाशन

सांख्यिकी

वार्षिक योजना 1983-84 को ग्रन्तिम रूप दिया गया तथा ग्रिक्षा के तत्काल विकास के लिए 679.74 करोड़ रु० केन्द्रीय क्षेत्र में 155.30 करोड़ रु० तथा राज्य क्षेत्र में 524.44 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। वर्ष 1983-84 के लिए, शिक्षा के लिए योजनागत परिव्यय देश के कुल, योजनागत व्यय का 2.67 प्रतिशत है; केन्द्रीय क्षेत्र में 4.51 प्रतिशत।

शिक्षा पर, 1983-84 का योजनागत परिव्यय छठी योजना के कुल परिव्यय का 26.9 प्रतिशत स्रांका गया है (केन्द्रीय क्षेत्र में 21.1 प्रतिशत तथा राज्य क्षेत्र में 29.3 प्रतिशत)।

1984-85 के लिए मंत्रालय के 335 करोड़ रु० के परिव्यय के प्रस्तावों के मुकाबलें में 203.65 करोड़ रु० (एस० ए० सी० सी० के अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विशेष योजनाओं के लिए 7 करोड़ रु० सहित) का परिव्यय मंजूर किया गया है। यह शिक्षा के लिए छठी योजना केन्द्रीय क्षेत्र का 27.7 प्रतिशत है।

राज्यों में चुनिन्दा शैक्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा 1981-82 में प्रकाशित की गई। समीक्षा प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा उच्चतर मा० शिक्षा के व्यावसायीकरण से सम्बन्धित चुनिन्दा कार्यक्रमों के कार्यकरण पर रोशनी डालती है।

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 1967-68 से 1977-78 तक के शैक्षिक विकास की प्रगति" नामक एक अध्ययन प्रकाशित किया गया।

अलोच्य वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए :--

- 1. ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित जनजातियों 1973-74 की शिक्षा की प्रगति।
- 2. श्रनुसूचित जातियों तथा श्रनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रगति 1978-79।
- 3. शिक्षा पर बजट खर्च का विश्लेषण 1983-84।

देश के सम्पूर्ण शैक्षिक सांख्यिकी आकड़ों की समीक्षा की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है तथा इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चार राज्यों ग्रर्थात् बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा तिमल नाडु के सम्बन्ध में सर्वेक्षण तथा ग्रांकड़ा प्रित्रया एकक, रा० शैं०ग्र० तथा प्रशि०प० के सहयोग से मंतालय के सांख्यिकीय एकक द्वारा नमूना ग्राधार पर शैंक्षिक ग्रांकड़ों का संग्रह" नामक प्रायोगिक परियोजना पूरी कर ली गई है। प्रायोगिक परियोजना के परिणामों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय के सहयोग से रा०शैं०ग्र० तथा प्र०प० द्वारा उनकी कोटि सुधारने के लिए शिक्षा के ग्रांकड़ें प्राप्त करने में नमूना सर्वेक्षण प्रणालियों के प्रयोगात्मक प्रयोग" पर यूनस्को द्वारा प्रायोजित एक कार्यशाला ग्रायोजित की गई। उपरोक्त चार राज्यों के संबंध में प्रायोगिक परियोजना के लिए एकदित ग्रांकड़ों के ग्राधार पर ग्रलग-ग्रलग राज्य रिपोर्ट तैयार करने हेत् कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चालू वर्ष के दौरान प्रकाशित अध्ययन रिपोर्टी/प्रकाशनों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

- 1. उच्च शिक्षा संस्थाओं की निदेशिका-1977-78
- 2. चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1980-81
- ं 3. चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1981-82
  - 4. भारन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-हाई स्कूल तथा उच्चर माध्यमिक परीक्षा 1979-80 के परिणाम ।
  - 5. शैक्षिक तथा सम्बद्ध सांख्यिकी की पुस्तिका 1983

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए नियन्तित दर पर सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई

नार्वे से कागज का आयात

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति सेल

केन्द्रोय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

> सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों का सम्मेलन

राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को नियन्तित दर पर सफेद मुद्रण कागज के प्राबंटन की योजना भ्रालोच्य वर्ष के दौरान जारी रही। सफेद मुद्रण कागज का मूल्य 11 भ्रप्रैल, 1983 से 4200/——ह० से 5400/——ह० प्रति टन बढ़ा दिया गया। कागज की कीमत के संशोधन के फलस्वरूप, कापियों की कीमतें पुनः निर्धारित की गई।

अप्रैल-जून, 1983 से शुरू होने वाली तीन तिमाहियों के लिए शैक्षिक प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को लगभग 1,0,675 टन सफेद मुद्रण कागज आवंटिन किया गया है।

नार्वे सरकार के साथ एक द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत, 1983-84 के दौरान 3 करोड़ रु मूल्य के कागज की सहायता की आशा है। सम्पूर्ण कागज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा स्कूली पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है।

मंत्रालय ने वर्ष 1984-85 के लिए श्रनुसूचित तथा श्रनुसूचित जनजातियों के शिक्षिक विकास के लिए, श्रनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विभाज्य परिव्यय की लगभग 17.3 प्रतिशत राशि तथा जनजातीय उप-योजना के लिए विभाज्य परिव्यय की 10.1 प्रतिशत राशि प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो 1935 से कार्यरत् है, शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम योजना तथा नीति निर्धारक संस्था है। भारत सरकार ने इस बोर्ड का पुन-गंठन 1982 में किया है ताकि यह सभी गैक्षिक मामलों पर राष्ट्रीय स्तर की सलाह-कार संस्था के रूप में ग्रीर व्यापक पैमाने पर कार्य कर सके। यह केन्द्रीय ग्रथवा किसी भी राज्य सरकार ग्रथवा संघ शासित क्षेत्र को किसी भी गैक्षिक प्रश्न पर ग्रपने ग्राप ग्रथवा पूछे जाने पर सलाह देता है। ऐसे कार्यों को करने के लिए बोर्ड किसी भी सरकारी संस्था ग्रथवा संगठन से चाहे वह देश में हो ग्रथवा देश से बाहर, भारत के विशेष हित ग्रीर लाभ के लिए ग्रैक्षिक विकास के संबंध में सूचना ग्रीर

वे कारण जिनसे सरकार इस बोर्ड के पुनर्गठन के लिए प्रेरित हुई है, मुख्य रूप से यह है: विभिन्न दिशाओं में दूरगामी परिणामों वाला गैक्षिक विकास जो 1975 में बोर्ड के पिछले पुनर्गठन के बाद हुआ है जैसे कि शिक्षा को संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में लाया जाना। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ वनाने संबंधी कार्यक्रमों और प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के, जो 20- सूनी कार्यक्रम का महत्वपूर्ण सून्न है, के कार्यान्वयन की नीतियों पर विचार करने हेतु एक उपयुक्त मंच तैयार करना भी जरूरी समझा गया है। शिक्षा, रोजगार तथा विकास के बीच सम्बन्धों का और अधिक विकास करना भी आवश्यक हो गया है जिसके लिए के शिल्प के शिक्ष एक प्रभावी साधन हो सकता है।

बोर्ड ने 6-7 जून, 1983 को अपना 39 वां सन्न आयोजिन किया। बोर्ड ने सम्पूर्ण ग्रैक्षिक कार्यकलापों और विकास का सर्वेक्षण किया तथा न केवल विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अपितु ग्रिक्षा के विकास के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए भी संकल्प पारित किए। आगा है कि मंत्रालय बोर्ड की सिफारिशों तथा सलाह से अपने कार्यक्रमों तथा कार्य-कलापों को और अधिक तेजी से लागू करेगा।

सभी राज्यों तथा संघणासित क्षेत्रों के शिक्षा सिचवों का एक दो दिवसीय सम्मेलन 20-21 सितम्बर, 1983 के दौरान आयोजित किया गया। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया, कि वे अपनी सातवीं योजना से संबंधित विशेषरूप से, प्रारम्भिक शिक्षा तथा 15-35 आयुवर्ग में प्रौढ़ साक्षरता को सर्वसुलभ बनाने, के प्रस्ताव तैयार करते समय शैक्षिक विकास के प्रयोजन के लिए अपनी योजनागत प्राथमिकताएं निर्धारित करें। लक्ष्योन्मुख वर्गों जैसे कि कमजोर वर्गों, महिलाओं, अल्प संख्यक समुदायों तथा

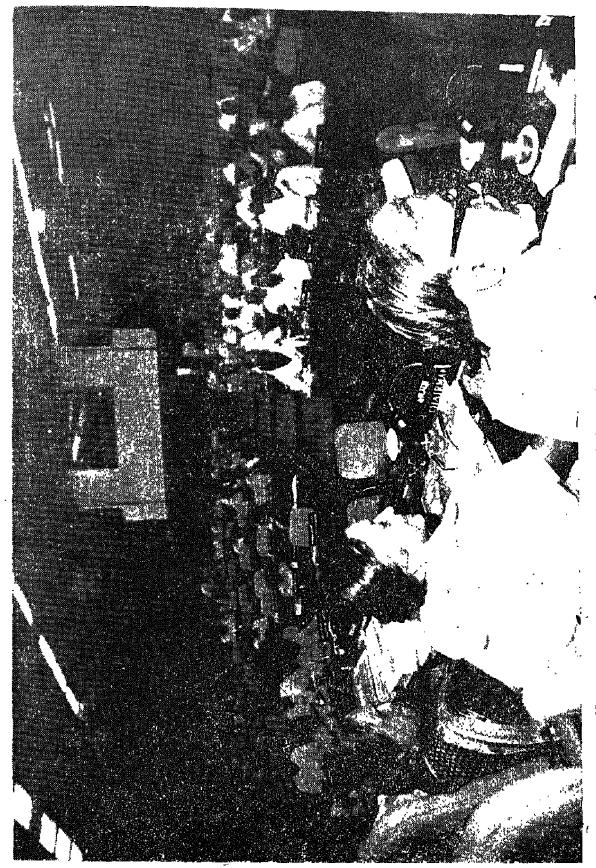

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 39 वां सत्र चल रहा है।

प्रामीण तथा जनजातीय लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। यह सर्वसम्मित से स्वीकार किया गया कि +2 स्तर पर शिक्षा के न्यावसायीकरण के कार्यकमों को श्रीर अधिक प्रोत्साहन देने तथा श्रंग्रेजी शिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता है। यह भी मंजूर किया गया कि सभी एकल शिक्षक स्कूलों को यथाशीध्र दोहरा शिक्षक अथवा बहु शिक्षक स्कूलों में बदलने की भी आवश्यकता है। समुदाय गायन को राष्ट्रीय एकता के एक साधन के रूप में प्रोत्साहन देने की भी मंजूरी दी गई। मम्मेलन में दो नई योजनाश्रों अर्थात् स्कूलों में बालिकाश्रों के, नामांकन के क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा सा-क्षरता कक्षाश्रों में प्रौह महिलाश्रों के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए राज्यों को पुरस्कार प्रदान करने की योजना की घोषणा की गई। कुळेक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिन पर सम्मेलन में चर्चा की गई, थे स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा, इनसैट मुविधाश्रों के उपयोग की समीक्षा, तथा जनसंख्या शिक्षा की प्रोन्नति।

अल्प संख्यकों की शिक्षा

राष्ट्रीय एकता

शंक्षिक नीतियों, आयोजना, प्रबन्ध तथा मूल्यांकन अनुसन्धान अध्ययन/परियोजनाओं के लिए सहायता योजना

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान साम्प्रदायिकता को रोकने तथा अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार लाने के उपायों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसरण में, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:— विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण कक्षाएं आरम्भ करना, शिक्षा के निचले स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाश्रों के विस्तार में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना, मदरसा शिक्षा की पाठ्चर्या में सुधार, ऐसे क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक लोग अधिक संख्या में रहते हों ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पालिटेक्निक खोलना, राष्ट्रीय एकता की वृष्टि से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा तथा उर्दू भाषी क्षेत्रों में उर्दू सुलेखन केन्द्र स्थापित करना।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की शिक्षा उप-समिति की तीसरी बैठक 14 सितम्बर, 1983 को आयोजित की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता तथा एक और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच तथा दूसरी ग्रोर गैक्षिक संस्थाओं के बीच श्रीर अधिक समन्वय तथा उन्हें शामिल करने से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में, विशेष रूप से ग्रामीण गैर-छात्र युवकों के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करने, परम्परागत मेले, समारोह, तथा उत्सव आयोजित करने तथा पुस्तकों से ऐसे प्रसंगों को हटाने, जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं, के लिए स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के संशोधन के संबंध में सिफारिणों की गई।

इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना तथा संस्थानों/संगठनों को ऐसे अल्प अविध वाले कार्रवाई-उन्मुख अध्ययनों का कार्य करने का अधिकार देना है जिनका शिक्षा प्रणाली सम्बन्धो नौति; आयोजना और प्रबन्ध पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विषयों/अनुसंधान अध्ययनों की जांच स्वीकृति एक संवीक्षा समिति द्वारा दी जाती है जिनमें अन्तर विभागीय अधिकारी शामिल होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत कुछ महत्व पूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान की स्थापना मुख्य रूप से देश में शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासनिक सेवाग्रों में सुधार करने के लिए की गई थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थान, केन्द्र तथा राज्यों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यकर्मों, सेमिनारों, कार्यशालाग्रों ग्रीर सम्मेलनों का आयोजन करता है, अनुसंधान तथा अध्ययनों का संचालन करता है, अनुरोध किए जाने पर परामर्शी सेवाग्रों की व्यवस्था करता है, राष्ट्रीय ग्रीर अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता है तथा शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में मूचना निपटान गृह के कृप में भी कार्य करता है।

1983 में निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए :---

कुछ शैक्षिक रूप से उन्नत तथा पिछड़े राज्यों में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण पद्धतियों तथा प्रपत्नों का अध्ययन;

विश्वविद्यालय पद्धति के लिए माडल वित्तीय कोड तैयार करने संबंधी अध्ययन;

स्कूल शिक्षकों पर लागू अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में स्थानान्तरण सम्बंधी नियमों का अध्ययन;

राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में संगठनात्मक संरचना तथा ग्रीक्षिक आयोजना, अनुभवण तथा सांख्यिकीय संबंधी अध्ययन;

तलनात्मक परिपेक्ष्य में माध्यमिक स्कूल का प्रमुख;

भारत में सामान्य शिक्षा के कानूनी आधार; श्रौर 13 चुनिन्दा विख-विद्यालयों के विशेष संदर्भ में——भारतीय उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण।

20 ग्रौर अनुसंधान-अध्ययन कार्य चल रहे हैं। इनमें से कुछेक राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंतालयों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रायोजित किए गए हैं।

1983-84 के दौरान संस्थान ने 30 से भी अधिक प्रशिक्षण तथा अनुस्थापन कार्यक्रमों का आयोजन किया।

# सलाहकारी परामर्श और सहायता सेवाएं

राष्ट्रीय गैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने शिक्षा ग्रीर संस्कृति मंतालय, गृह मंतालय, राज्य सरकारों/संघ भासित क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों ग्रीर अन्य ग्रंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर अथवा उनके सहयोग से कुछ अनुसंधान अध्ययन ग्रीर कार्यक्रम शुरू किए। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है। इसके अतिरिश्त संस्थान ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संस्थाओं ग्रीर गैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में कायरत कार्मिकों को गैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखा। संस्थान ने केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर विभिन्न उच्च स्तरीय सम्मेलनों, समितियों ग्रीर कार्यदलों में भाग लिया।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग

भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, जो 5 सितम्बर, 1982 अर्थात् 'अध्यापक दिवस' पर घोषित किया गया था, एक संकल्प के माध्यम से शिक्षण समुदाय से संबंधित विभिन्न पहलुग्रों के बारे में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 16 फरवरी, 1983 को दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोग गठित किए गए। प्रथम आयोग का कार्य स्कूल स्तर के अध्यापकों से संबंधित समस्याग्रों के बारे में तथा दूसरे आयोग का कार्य तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के अध्यापकों से संबंधित समस्यात्रों पर विचार करना है। प्रो०डी॰पी॰ चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I में 20 सदस्य शामिल हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II में अध्यक्ष के रूप में प्रो॰ रईस अहमद सहित 21 सदस्य शामिल हैं। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्राखय में विशेष सचिव श्री विरोट जोशी दोनों आयोगों के सदस्य-सचिव हैं। दोनों आयोगों की पहली बैठक 25 मार्च, 1983 को हुई ग्रौर उसमें 26 मार्च, 1983 को भारत की प्रधान मंत्री के साथ विचारों के अत्यंत उपयोगी आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। आयोगीं को, सलाह दो गई कि वे अध्यापक समुदाय पर विशेष बल देते हुए देण भर के महत्वपूर्ण मामलों की जांच करें। बाद में आयोगों की अलग-अलग बैठकें हुई जिससे कार्यं की प्रकिया और जांच-पड़ताल की विधियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग । ने, उसे विभिष्ट रूप से सौंपे गए संदर्भ विषयों के विभिन्न पहलुग्नों की बारीकी से जांच व गहराई से विचार करने के लिए अनेक दल गठित किए। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I द्वारा अन्य सदस्यों के साथ-साथ कुछ गैक्षिक विशेषज्ञों को भी दलों के सदस्यों के रूप में सहयोजित किया गया। पूरे आयोग I ने दल के सदस्यों के साथ-साथ हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई, गोहाटी शिलांग का दौरा किया। चार या पांच सदस्यों के छोटे-छोटे दलों ने चंण्डीगढ़, अहमदाबाद, बंगलौर, मद्रास और भुवनेश्वर का दौरा किया। इन दौरों का उद्देश्य नीति बनाने वालों, प्रशासकों, अध्यापकों, अध्यापकों के प्रतिनिधियों तथा अध्यापकों की समस्याओं में रुचि रखने वाले विख्यात शिक्षाविदों के साथ चर्चा करना था। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II ने पांच दलों का गठन किया जो पांच क्षेत्रों अर्थात् उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पिव्चमी तथा केन्द्रीय क्षेत्र में गए तथा उन्होंनें 35 कालेजों और 29 विश्वविद्यालयों का दौरा किया।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I ने, इलाहाबाद में एक अनुसंधान सैल गठित करने का निर्णय किया, जिसके निदेशक श्री एस०बी० अडवाल हैं। इस अनुसंधान सैल का, माध्यमिक स्तर तक के विभिन्न अध्यापक संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों के संबंध में एक लघु रिपोर्ट तैयार करने के अतिरिक्त, इसे सौंपे गए सभी विचारार्थ विषयों के बारे में एक विशेष रिपोर्ट की तैयार करने का कार्य सौंपा गया, जिसमें देश भर में वितरित की गई प्रश्नावलियों का विश्लेषण भी शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I ने, 'अध्यापक के प्रति छात्न का बोध' विषय पर विचार जानने के लिए 17 श्रीर 18 दिसम्बर को छात्नों की एक सभा भी आयोजित की। देश में प्रत्येक शिक्षा बोर्ड के उत्कृष्ट पांच छात्नों को सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

दिल्ली के स्थानीय अध्यापक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विख्यात शिक्षाविदों के साथ 19 दिसम्बर को एक बैठक आयोजित की गई।

'अध्यापक आज ग्रौर कल' विषय पर 18 ग्रौर 19 नवम्बर, 1983 की इलाहा-बाद में अनुसंधान सैल के तत्वावधान में एक सैमिनार भी आयोजित किया गया जिसमें सारे उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या के शिक्षाविदों तथा बुद्धजीवियों ने भाग लिया। इसी सैल ने इलाहाबाद में 4 दिसम्बर को विख्यात विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की जिससे कि उन्हें विभिन्न विचारार्थ विषयों के संबंध में विशेषज्ञ लेख लिखने के संबंध में पृष्ठ सामग्री की जानकारी मिल सके।

अनुसंधान अध्ययनों को तैयार करने तथा साथ ही ज्ञापनों का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II ने राष्ट्रीय शैक्षाणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान में एक केन्द्रीय तकनीकी एकक की स्थापना की है।

राष्ट्रीय शिक्षक श्रायोग II को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, वि०ग्न० श्रायोग द्वारा, संस्थायों के श्रध्यक्षों द्वारा भरे जाने वाले सरल श्रांकड़ा सूचना प्रोफार्मों 120 विश्वविद्यालयों, 4800 कालेजों तथा 2.5 लाख श्रध्यापकों के संबंध में श्रांकड़े इक्ट्रें किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय तकनीकी एकक, राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा एक स्तरबद्ध उद्देश्यपूर्ण नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें नमूने के तौर पर 20% विश्वविद्यालयों 50% कालेजों का, जिनकी संख्या क्रमशः 25 तथा 245 है, नमूना सर्वेक्षण अध्ययन शामिल है। इस सर्वेक्षण में उन सभी शिक्षकों को शामिल करने का प्रस्ताव है। जो इन संस्थाओं में कार्यरत है। विश्व-विद्यालयों और कालेजों के इस नमूना सर्वेक्षण में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा;

- (क) विकसित ग्रथवा कम विकसित क्षेत्र,
- (ख) पुरानी या नई संस्थाएं
- (ग) सम्बद्ध अथवा केन्द्रीयकृत संस्थाएं,
- ्र (घ) केन्द्रीय ग्रथवा राज्य संस्थाएं,
- (ङ) व्यावसायिक स्रथवा सामान्य संस्थाएं।

विभिन्न संस्थात्रों में शिक्षकों को किन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, व्यावसायिक विकास के वास्तविक ग्रवसर क्या हैं क्षेतीजीय ग्रौर उध्विधर गतिशील जता की समस्याएं ग्रौर शिक्षकों को क्या स्तर प्राप्त हैं, इन सब बातों का मौके पर ही ग्रध्ययन करने के प्रयत्न किए गए। क्षेत्रीय यात्राग्रों के दौरान राष्ट्रीय ग्रायोगों द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों की राय प्राप्त की गई। इन प्रश्नावलियों को ग्रध्यापकों के साथ-साथ उन सभी संगठनों को भेजा गया था जो शिक्षकों की समस्याग्रों में रुचि रखते हैं।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से देश का इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के प्रिसिपलों/निदेशकों के साथ राष्ट्रीय शिक्षक ब्रायोग II ने 26 नवम्बर, 1983 को एक सम्मेलन का भी ब्रायोजन किया।

राष्ट्रीय शिक्षक स्रायोग II के सदस्यों के विचारार्थ इस स्रायोग के सिचवालय द्वारा विचरार्थ विषय संख्या 5,6-8 स्त्रीर 9 के संबंध में स्त्रीर जानकारी तैयार करने के उद्देश्य से चार सेमिनारों का भी स्रायोजन किया जा रहा है।

भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद् के सहयोग से, "शिक्षा के लिए नए लक्ष्य और शिक्षकों की नई भूमिका" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने विचार प्रस्तुत करने का श्रवसर दिया गया। राष्ट्रीय आयोग II के कुछ सदस्यों को भी जिसका संबंध उच्च शिक्षा से है, इस सेमिनार में आमंत्रित किया गया।

'शिक्षक दिवस' के ग्रवसर पर 5 से 9 सितम्बर, [1983 तक इन ग्रायोगों के तत्वावधान में शिक्षकों के संबंध में एक राष्ट्रीय से मिनार नई दिल्ली में ग्रायोजित किया गया, जिसमें देश भर के विख्यात शिक्षाविदों ने भाग लिया । श्रीमती शीला कौल, प्रो०ड़ी० एस० कोठारी, प्रो०वी०एस० झा, प्रो०एम०जी०के० मेनन, डा० (श्रीमती) माधुरी शाह ग्रौर प्रो०सतीश चन्द्र द्वारा राष्ट्रीय ग्रिभभाषण दिए गए जिनसे इन ग्रायोगों के कार्य पर प्रकाश डालने में सस्यता मिली । इस सेमिनार में भाग लेने वालों द्वारा इस विषय पर 27 निबंध भी प्रस्तुत किए गए।

राजभाषा ग्रिधिनियम, 1963 ग्रीर उसके ग्रधीन वनाए ग्रनेक नियमों के ग्रंतर्गत मंत्रालय व इसके सम्बद्ध ग्रधीनस्थ कार्यालयों ग्रीर स्वायत्त निकायों/संस्थाग्रों में भी हिन्दी के प्रयोग की प्रोन्नति के लिए ग्रनेक प्रयास किए गए हैं। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सरकारी निर्देशों के ग्रनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिक्षा ग्रीर संस्कृति मंत्रालय में एक व्यापक ग्राधार वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति ग्रीर समबद्ध/ग्रधीनस्थ कार्यालयों में भी इसी प्रकार की समितियां कार्य कर रही हैं। इस मंत्रालय व इसके सम्बद्ध/ग्रधीनस्थ कार्यालयों ग्रादि के कार्य में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित विषयों पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए एक विधिवत् गठित हिन्दी सलाहकार समिति भी कार्य कर रही है।

मंत्रालय के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति, त्रमासिक प्रगति रिपोर्टी में दर्शायी जाती है जो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी जाती है।

इस दिशा में मंत्रालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न-लिखित है :----

राजभाषा स्रिधिनियम, 1963 (यथा संशोधित) के श्रनुच्छेद 3(3) का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। यदि किन्हीं श्रनुभागों स्रादि में इसके पालन के संबंध में कोई कमी पाई जाती है तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है।

मंत्रालय में सभी बोर्डों, नाम प्लेटों, रवर मोहरों को द्विभाषी रूप (पहले हिन्दी फिर श्रंग्रेजी) में तैयार किया गया है।

मंत्रालय में देवनागरी के 53 टाइपराइटर थे। इस वर्ष के दौरान 13 ग्रौर हिन्दी टाइपराइटर खरीदे गए। इस प्रकार ग्रब देवनागरी टंकण मशीनों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है जो मंत्रालय की वर्तमान ग्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

हिन्दी का प्रग(मी प्रयोग हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत सन् 1983 के दौरान हिन्दी के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए 50 व्यक्तियों को नामजद किया गया और हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण के लिए 10 व्यक्तियों को तथा हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण के लिए 22 व्यक्तियों को नामजद किया गया।

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्नों का, जिन मामलों में उत्तर की अपेक्षा होती है, हिन्दी में ही उत्तर दिया जाता है।

सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सरकार की नीति के पालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रालय के ग्रिधिकारी मंत्रालय के नियंद्राधीन सम्बद्ध/ग्रधीनस्थ कार्यालयों ग्रादि का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। जो किमयां पाई जाती हैं उन्हें कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाया जाता है तथा ग्रावश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा उनसे ग्रनुपालन रिपोर्टे मंगाई जाती हैं।

मंत्रालय, इसके सम्बद्ध/ग्रधीनस्थ कार्यालयों में आवधिक पत्निकान्नों पुस्तकों आदि का हिन्दी ग्रौर ग्रंग्रेजी में प्रकाशन जारी हैं ग्रौर उनकी एक-एक प्रति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भेजी जाती है।

मंत्रालय में चेकपाइंट बनाए गए हैं और मंत्रालय में प्रेषण अनुभाग को उसके चेकपाइंट को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मुदृढ़ किया गया है जिससे कि हिन्दी भाषी राज्यों को कोई भी पत्न अंग्रेजी में न भेजा जा सके। यह प्रेषण अनुभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह हिन्दीभाषी राज्यों को भेजा जाने वाला कोई भी पत्न अंग्रेजी में स्वीकार न करें और ऐसे पत्न को जारी किए बिना उसे अधिकारी को इस अनुरोध के साथ बापस भेज दिया जाए कि इसे जारी करने के लिए हिन्दी में भेजा जाए। इसके साथ ही यह अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे प्रेषण अनुभाग को, हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजें जाने वाले सभी पत्न केवल हिन्दी में ही भेजें।

इसके साथ-साथ प्रेषण ग्रनुभाग को सभी सामान्य ग्रादेशों को हिन्दी व ग्रंग्रेजी दोनों भाषात्रों में भेजने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

मंत्रालय के स्टाफ और श्रधिकारियों को इस संबंध में श्रावश्यक मार्गदर्शी रूप रेखाएं भेज दी गई हैं कि दिन-प्रतिदिन के काम में कहीं हिन्दी व श्रंग्रेजी दोनों भाषाधों का और कहीं केवल हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है। हिन्दी के प्रयोग के लिए, राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 श्रौर राजभाषा नीति से संबंधित संवैधानिक उपबंध, राजभाषा श्रधिनियम, 1963 श्रौर श्रन्य सम्बद्ध श्रादेशों/श्रनुदेशों को श्रनुपालन के लिए परिचालित किया जा चुका है।

सरकारी नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के हितों की देखभाल करने के लिए मतालय में एक विशेष सैल विद्यमान है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को देखने के लिए इस मंत्रालय प्रशासन-निदेशक सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। सभी अधीनस्थ कार्या-लयों के प्रमुखों से समुचित रोस्टर रखने के बास्ते अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम करने के लिए मनोनीत करने का अनुरोध किया गया है। अधीनस्थ कार्यालयों के अगरक्षण रोस्टरों की इस मंत्रालय में सम्पर्क अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अनेक विवरण कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को समय-समय पर भेजे जाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के सभी मामलों की, सम्पर्क अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले समुचित रूप से जांच की जाती है।

वर्ष 1983-84 के दौरान, प्रकाशन, एकक ने 4 द्विभाषी (श्रंग्रेजी श्रौर हिन्दी) प्रकाशनों सिहत श्रंग्रेजी में 47 प्रकाशन श्रौर दो त्रैमासिक पित्रकाएं "दि एजूकेशन क्वार्टरली" श्रौर "इंडियन एजूकेशन एवस्ट्रेक्ट्स" प्रकाशित किए। "दि एजूकेशन क्वार्टरली" पित्रका प्रकाशन के अपने 35वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं। "केन्द्र तथा

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन

प्रकाशन एकक

राज्यों में भौक्षिक तथा सांस्कृतिक घटनाम्रों" का एक मासिक सारांश जिसका वितरण सीमित है, हर महीने म्रंग्रेजी स्रौर हिन्दी में निकाला जाता है।

हिन्दी प्रकाशन एकक ने इसी स्रवधि के दौरान "शिक्षा विवेचन" स्रौर "संस्कृति" नामक दो पत्रिकास्रों सहित 20 प्रकाशन निकाले।

मंत्रालय ने नवम्बर, 1983 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुए भारतीय अन्त-र्राष्ट्रीय व्यापार मेले में "इवोल्यूशन" विषय पर एक प्रदर्शनी लगाकर भाग लिया।

भारतीय दार्शनिक म्रनुसंधान परिषद् ने भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय विज्ञान-संग्रहालय परिषद् के सहयोग से, मंत्रालय की ग्रोर से, इस प्रदर्शनी का ग्रायोजन किया था।

मंत्रालय ने 4 से 14 फरवरी, 1984 तक नई दिल्ली में हुए छठे विश्व पुस्तक मेले में भी भाग लिया।

छात्न सूचना सेवा एकक, छात्नों के लाभ के लिए भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के संबंध में सूचना एकतित, संकलित और प्रसारित करता है तथा विभिन्न विषयों संबंधी उनकी पूछताछ का समाधान भी करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान, इस एकक द्वारा भारत और विदेश में उच्च-शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित लगभग 4302 पूछताछों के उत्तर दिए गए। भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी लेने के लिए 1682 व्यक्ति इस एकक से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकालय में पंचागों, पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं व अन्य बुलेटिनों का अवलोकन करने के लिए आए/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्राप्त नवीनतम पंचागों, विवरणिकाओं व अन्य प्रांसिक साहित्य के रूप में इस एकक के संदर्भ पुस्तकालय में 1316 और प्रकाशन शामिल किए गए।

पाकिस्तान और बंगलादेश से शिक्षा प्रमाण-पत्न प्राप्त करने के विशेष अनुरोधों के संबंध में इन देशों में स्थित हमारे मिशनों के साथ पत्न-व्यवहार किया गया।

विदेशों में जाने वाले भारतीय छातों के लिए 13940 व्यक्तियों के संबंध में शैक्षिक प्रमाणपतों को सत्यापित करने का काम किया गया।

वर्ष 1983 के दौरान 5 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक मामलों को अन्तिम रूप दिया गया जिसके फलस्वरूप दो मामलों में बड़ा दण्ड और एक मामले में मामूली दण्ड दिया गया। तीन अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध शुरू की गई प्रमुख दण्डात्मक कार्यवाहियां विचार के विभिन्न स्तरों पर हैं। एक सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध तथा कथित झूठे एल०टी०सी० दावे के लिए सी०सी०एस० (पेंशन) नियमों के अधीन विभागीय कार्रवाई शुरू करने के वास्ते मंजूरी प्रदान की गई। एक सम्बद्ध कार्यालय को उसके एक कर्मचारी द्वारा झूठा यात्राभत्ता लेने के आरोप के विरूद्ध प्रमुख दण्डात्मक कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी गई। अनुशासनात्मक मामलों के अतिरिक्त, मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों और साथ ही स्वायत्त संगठनों तथा मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की भी जांच की गई। सीधे ही अथवा सी०बी०सी०/सी०बी०आई० के माध्यम से प्राप्त अधिकांश शिकायतों की जांच करने पर यह पाया गया कि वे झूठी थी और इसलिए उन्हें फाइल कर दिया गया। तीन शिकायतों की जांच की जा रही है।

|                                                                       |                        |                                                          | 6. 67.       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| वर्ष 1982-83<br>के दौरान सर-                                          | प्रतिनिधि<br>मंडलों की | प्रतिनिधि<br>मंडल/शिष्ट-                                 | किया गया वृ  | ल खर्च                        |
| कारी अधिकारियों<br>और गैर-सरकारी<br>व्यक्तियों के<br>विदेशों में भेजे | संख्या<br>संख्या       | मंडल में<br>मंडल में<br>शामिल<br>व्यक्तियों<br>की संख्या | (रुपयों में) | विदेशी मुद्रा<br>(रुपयों में) |
| गए शिष्ट मंडल/<br>प्रतिनिधि मंडल                                      |                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |              |                               |

10,36,344.31

158 ₹ 26,88,932.42

£.4414.74

छात्र-सूचना-सेवा एकक

सर्तकता कार्यकलाप

106

# शिक्षा विभाग

#### बजट प्रावकलन

इस विभाग के संबंध में 1983-84 श्रौर 1984-85 के कुल वजट प्रावश्रान निम्नलिखित हैं :--

|                                                 |                 |             |        | (लाख रुपए)   |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------------|
| विवरण                                           | वजट प्राक्कलन   | संशोधित प्र | गक्कलन | वजद प्रावकलन |
|                                                 | 1983-84         | 1983        |        | 1984-85      |
| मांग संख्या-24                                  |                 |             |        |              |
| शिक्षा [विभाग                                   |                 |             |        |              |
| वेतन तथा लेखा                                   | 2,25.96         | 2,86        | . 11   | 4,04.98      |
| कार्यालय, भ्रातिथ्य तथा                         |                 |             |        |              |
| मनोरंजन सहित                                    |                 |             |        | -            |
| विभाग का सचिवालय                                |                 |             |        |              |
| मांग संख्या-25                                  | 344,11.98       |             |        |              |
| शिक्षा                                          | @5,15.10        |             |        |              |
|                                                 |                 | -           |        |              |
| सामान्य शिक्षा, केन्द्र/                        | 338,96,88       | 357,95      | . 65   | 421,79.31    |
| केन्द्रीय प्रायोजित (योजनागत                    | )               |             |        |              |
| योजनाश्रों के लिए राज्यों/                      |                 |             |        | ,            |
| सघं शासित क्षेत्रों को सहायव                    | ñ <del></del> - |             |        |              |
| ग्रनुदान की व्यवस्था सहित                       |                 |             |        |              |
| विभाग का ग्रन्य राजस्व व्यय                     | Γ               |             |        |              |
| तथा केन्द्र ग्रौर केन्द्र प्रायोजि              | त               |             |        |              |
| योजनाग्रों के लिए ऋण का                         | प्रावधान        |             |        |              |
| ग्रन्य कार्यकलाप                                |                 |             |        |              |
| 1. प्रकाशन                                      | योजनेतर         | 5.50        | 7.0    | 0 7.00       |
| 2. प्रगति मैदान में                             | योजनेतर         | 10.00       | 10.0   | 0 10,00      |
| गैक्षिक और सांस्कृतिक                           |                 |             |        |              |
| विचार मण्डप                                     |                 |             |        |              |
| <ol> <li>राष्ट्रीय गैक्षिक ग्रायोजना</li> </ol> |                 |             |        |              |
| ग्रौर प्रशासन                                   | योजनागत         | 40.00       | 36.0   | 0 45.65      |
| संस्थान                                         | योजनेत्तर       | 28.90       | 29.3   | 5 31,82      |
|                                                 |                 | 30 1        |        |              |

@यह प्रावधान खेल विभाग के संबंध में है लेकिन 1983-84 के वजट प्राक्कलन तैयार करते समय इसे शामिल किया गया था।

# संस्कृति विभाग

संस्कृति विभाग के लिए 1984-85 के बजट प्रावधान निम्नलिखित हैं:----(लाख रुपए)

| विवरण                            | वजट प्राक्कलन<br>1983-84 | मंशोधिंत प्राक्कलन<br>1983-84 | बजट प्राक्कलन<br>1984-85 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| मांग संख्या-26<br>संस्कृति विभाग | 16,55,26                 | 18,48,94                      | 20,19.42                 |
| मांग संख्या-27<br>पुरातत्व       | 8,84.63                  | 10,56.63                      | 11,45.00                 |

# संस्कृति विभाग

#### प्रस्तावना

वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री की श्रध्यक्षता में राष्ट्रीय कला परिषद की स्थापना था। परिषद, कलाओं, पुरातत्व, मानव विज्ञान की संस्थाओं, श्रिभलेख गारों, संग्र-हालयों के कार्यकलापों के बीच समन्वय तथा सांस्कृतिक दाय के परिरक्षण तथा संरक्षण में कार्यरत संस्थाओं तथा एजें सियों के कार्यक्रमों तथा भावी योजनाओं के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरावशेषों तथा कला निधियों के निर्यात व्यापार को नियमित करने के अतिरिक्त प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों, खोजों, खुदाइयों, पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों के अनुरक्षण, मंदिरों तथा भवनों के वास्तुशिल्पीय सर्वेक्षण पुरालेखीय अनु-संधान प्रकाशनों आदि की सुरक्षा तथा परिरक्षण के क्षेत्रों में अपने कार्यक्लाप जारी रखे। सर्वेक्षण ने, स्मारकों का एक राष्ट्रीय सूची-पत्न तैयार करने की परियोजना भी शुरू की है, तथा यह कार्य प्रगति पर है।

संग्रहालयों ने, हमारी सांस्कृतिक दाय के भंडारों के रूप में कला के ग्रधिग्रहण तथा परिरक्षण, प्रदर्शनियों के भ्रायोजन, प्रलेखन तथा प्रकाशनों के क्षेत्रों में भ्रपने कार्यकलाप जारी रखे। राष्ट्रीय संग्रहालय ने, ''दक्षिण भारतीय कांस्य की श्रेष्ठ कृतियां'' तथा ''भारतीय मुद्राएं' नामक प्रदर्शनियां भ्रायोजित कीं। भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता ने ''तिब्बती थकांग्रों'' तथा ''कलकत्ता भ्रौर उसके श्रास-पास के तैल चित्र'' पर प्रदश्नियां भ्रायोजित कीं। राष्ट्रीय भ्राधुनिक कला वीथी द्वारा दिसम्बर, 1983 में नन्दलाल बोस (1882—1966) की 234 कृतियों की एक प्रदर्शनी भ्रायोजित की गई जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया।

शैक्षिक कार्यकलापों के रूप में सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद ने "पर्यावरण प्रदूषण तथा सांस्कृतिक सम्पदा" विषय पर एक सेमिनार ग्रायोजित किया। नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकायलय ने "प्रकृति तथा पर्यावरण के विषय में जवाहर लाल नेहरू" नामक प्रथम बुलेटिन प्रकाशित किया।

सांस्कृतिक सम्पदा के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने, यूनेस्को के सह-योग से पहली नवम्बर, 1983 को छः माह का परिरक्षण पाठ्यकम प्रारंभ किया। कला तथा पुरातत्वीय वस्तुम्रों के परिरक्षण के बार में बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोगशाला ने संग्रहालयों में संग्रहों के प्रभारी व्यक्तियों के लाभ के लिए "संग्रहालय सामग्रियों के संरक्षण तथा देखभाल संबंधी एक अनुस्थापन कार्यशाला" आयोजित की । राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् ने "विकास" के संबंध में विशेष रूप से एक प्रदर्शनी की रूपरेखा तैयार और विकसित की । इस प्रदर्शनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अवसर पर प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कार्यकलाप मुख्यतः अखिल भारतीय/क्षेत्रीय परियोजनाओं की 60 अनुसंधान परियोजनाओं पर केन्द्रित थे। सर्वेक्षण ने वर्ष के दौरान नौ फैलोशिप प्रदान कीं तथा कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए।

श्रभिलेखों तथा रिकाडों के क्षेत्र में, भारतीय राष्ट्रीय ग्रभिलेखागार ने विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की 66,302 फाइलों का मूल्यांकन किया, महत्वपूर्ण कागजातों का श्रधिग्रहण किया, 15 मंत्रालय/विभागों के रिकाडों के लिए धारण श्रनुसूचियों की जांच की । राष्ट्रीय श्रभिलेखागार ने 1 से 7 नवम्बर, 1983 तक एक "श्रभिलेखागार सप्ताह" भी मनाया। रामपुर रजा पुस्तकालय द्वारा श्ररबी की एक श्रौर दुर्लभ पाण्डुलिपि प्रकाशित की गई। दुर्लभ पाण्डु-लिपियों की सूची तैयार करने, सम्पादन, परिरक्षण तथा प्रकाशन के लिए स्वैच्छिक संगठनों- संग्रहालयों, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों भ्रादि को वित्तीय सहायता प्रदान की गई । एशिया-टिक सोसायटी, कलकत्ता को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसने वर्ष के दौरान भ्रपनी द्विशती मनाई तथा जिसे एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया गया है।

उप-शिक्षा मंत्री की श्रध्यक्षता में बौद्ध श्रध्ययनों के प्रोत्साहन के संबंध में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की गई। संस्कृति विभाग ने बौद्ध श्रौर तिब्बती श्रध्ययनों के क्षेत्र की संस्थाग्रों, श्रर्थात् केन्द्रीय बौद्ध श्रध्ययन संस्थान, लेह, केन्द्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, वाराणसी तथा तिब्बती कृति पुस्तकालय श्रौर श्रभिलेखागार, धर्मशाला श्रादि को वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ने, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के श्रंतर्गेत प्रकाणनों का श्रिष्ठग्रहण तथा विनिमय के श्रपने कार्यकलापों को जारी रखा । केन्द्रीय संदर्भ पुस्त-कालय ने भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थसूची का श्रपना वार्षिक श्रंक तथा इन्डेक्स इन्डियाना का प्रथम वार्षिक श्रंक 1981 प्रकाशित किया । केन्द्रीय सचिवालय ने श्रपने 6,00,000 से श्रिष्ठक ग्रंथों के श्रपने मुख्य संग्रह में 10,300 से श्रिष्ठिक हिन्दी, श्रंग्रेजी श्रीर श्रन्य क्षेत्रीय भाषाश्रों की नई पुस्तकें शमिल कीं।

तीन राष्ट्रीय अकादिमयों, अर्थात् साहित्य अकादिमी, संगीत नाटक अकादिमी और लिलत कला अकादिमी ने, साहित्यिक, निष्पादन तथा रूपंकर कलाओं के अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्यकलापों को और सुदृढ़ किया है। लिलत कला अकादिमी ने एक राष्ट्रीय कला अदर्शनी आयोजित की।

विभाग ने नृत्य, नाटक तथा रंगमंच मण्डलियों को वित्तीय सहायता, सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए अन्य अनुदान व छाल्रवृत्तियां देना भी जारी रखा। 1985—86 के दौरान अमरीका तथा फांस में 'भारतीय समारोह' आयोजित करने का भी निर्णय किया गया है। साहित्य कलाओं तथा जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों को जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हो सकते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना पुन: मुक्त की गई।

विषय में बहुत से देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की नीति सिक्रिय रूप से जारी रखी गई। वर्ष के दौरान इथोपिया, फिन्लैंड, मालदीव, अपर वोल्टा तथा यमन अरब गणतंत्र के साथ पांच सांस्कृतिक करारों पर तथा यूनान, टयुनिशिया, बंगलादेश, सं० ज० ग०, जार्डन, ज० लो७ ग०, कोरिया, पोलैंण्ड, सोवियत रूस, वियतनाम, नार्वे, कोरिया गणतंत्र तथा फ्रांस के साथ ग्यारह सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए गए अथवा उनका नवीकरण किया गया।

संस्कृति विभाग ने, कला तथा संस्कृति के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की।



बनावली : हड़प्पा युगीन द्यार और नाली का रास्ता

# पुरातत्वं

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई, खोज, स्मारकों का संरक्षण, स्थल संग्रहालयों का अनुरक्षण पुरावस्तुओं तथा कला भण्डारों के परिरक्षण ग्रौर पुरातत्व विद्यालय के संचालन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यकलायों को जारी रखा।

#### 1 खोज और खुदाई

श्रान्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब राजस्थान तिमलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में खोजबीन के दौरान काफी संख्या में प्रागैतिहासिक युग से लेकर मध्यकाल तक की विभिन्न प्रविधयों का निरुपण करने वाले स्थलों की खोज की गई। महत्वपूर्ण खोजों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:——

महबूब नगर जिला (ग्रान्ध्र प्रदेश) में महापाषाणी स्तूप सर्किल, मध्यकालीन किलेबिन्दियां ग्रीर नक्काणी वाले ग्रिलाश्रम, भांगलपुर जिले (बिहार) में मूर्तिकला ग्रीर बर्तनकला; बड़ौदा जिले (गुजरात) में ऐतिहासिक स्थल, बेल्लारी ग्रीर शिमागो जिलों (कर्नाटक) में नवप्रस्तर ग्रीर महापाषाणीय स्थल, रायसेन ग्रीर रीवा (मध्य प्रदेश) जिलों में पूर्व पाषाण युगीन स्थल चित्रित शिलाश्रय ग्रीर एक प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर, स्तूपों, बिहारों ग्रीर महापाषाणों के ग्रवशेष, ग्रहमदनगर जिले (महाराष्ट्र) में पाषाण युगीन ग्रीजारों के स्थल ग्रीर परवर्ती हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन वाली ताम्न-पाषाण बस्तियों के ग्रवशेष, पाली जिले (राजस्थान) में प्रागैतिहासिक ग्रीजारों ग्रीर मंदिरों के ग्रवशेष, पाली किले (राजस्थान) में प्रागैतिहासिक ग्रीजारों ग्रीर मंदिरों के ग्रवशेषों वाले स्थल, मालदा जिले (पश्चिम बंगाल) में ताम्न-पाषाणीय ग्रीर मध्यकालीन स्मृति चिह्नों वाले टीले, ग्रीर विजनीर तथा गाजीपुर जिलों (उत्तर प्रदेश) में प्राचीन बर्तन वाले स्थल ग्रीर प्राचीन दुर्गों तथा मूर्तिकलाग्रों के ग्रवशेष ।

भारत-फ़ांस पुरातत्वीय अभियान दल ने रोहतक और हिसार जिलों, (हरियाणा में प्राचीन सरस्वती क्षेत्र के एक भाग में और झूनझूनू जिले राजस्थान में, झुनझुनू के पास कुछ परवर्ती पाषाण युगीन स्थलों का पता लगाने के साथ -साथ भू-पुरातत्वीय खोज कार्य पूरा किया; दरवा के आस-पास की मध्यकालीन अवधि की एक नहर के अवशेषों का पता लगाया और गत हिमाच्छादन के बाद से क्षेत्र की जल निकास पद्धति के वारे में व्यौरे भी एकद्र किए।

वर्षं 1983-84 के दौरान, फतहपुर सीकरी, जिला आगरा, श्रंगवेरपुर, जिला इलाहा-बाद, हुलास, जिला सहारनपुर, जत्तर प्रदेश, हाम्पी, जिला बेल्लारी, वनाहाली, जिला कोलार, कर्नाटक, खजुराहों, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, वल्लालधीमी, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल, बतावाली, जिला हिसार, हरियाणा, कम्बारमेंडु, जिला मयुरम, तमिलनाडु; गोराज, जिला बड़ौदा, गुजरात और रामापुरम जिला करनूल, आन्ध्र प्रदेश में और खुदाई कार्य किया।

इन खुदाइयों के फलस्वरूप, रुचिकर अवशेष और बड़ी मान्ना में पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया गया जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण थी: फतहपुर सीकरी में मुगलकालीन भवनों के आधार और नींव श्रंगवैरपुर में ग्राकर्षक टैंक कम्पलैक्स के संरचनात्मक व्यौरे ग्रौर ऐति-हासिक पुरावशेष; हाम्पी की उत्तर हड़प्पा कालीन बस्ती, हाम्पी में विजय नगर के राजधानी महर के श्रव तक अविख्यात संरचनात्मक ग्रवशेष; वनाहाली में नव-पाषाण संस्कृति का विकसित चरण; खजुराहों में चन्देलकालीन मंदिरों के श्रवशेष, बल्लालधीपी में विशाल ईटों की दीवार वाले उन्नत मानिचव श्रौर सूचीस्तम्भीय क्साकार के मंदिर कम्पलेक्स का एक भाग; बनावाली में पूर्व-ऐतिहासिक ग्रवधि की कास दीवार ग्रौर नाली वाले बुर्जों सहित श्राकर्षक

खोज

भारत-फ्रांस अभियान

खुदाई

शिलालेखों का अध्ययन तथा नकल

पुरासत्वीय अवशेषों का गांव-गांव में सर्वेक्षण

संरचनात्मक संरक्षण

द्वार ; कम्बारमेडु में नव-पाषण और महापाषाण वस्ती ग्रीर प्रारम्भिक मध्यकालीन भ्रविध के सांस्कृतिक भण्डार, गोराज के एक मंदिर की ईंटों की नींव; इसके ग्रतिरिक्त रामापुरम में तास्त्र-पाषाण, महा-पाषाण और मध्यकालीन ग्रविध की संस्कृतियों की श्रंखला ।

ग्रान्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तिमलनाडु , श्रीर उत्तर प्रदेश राज्यों में संस्कृत तथा द्रविड़ के लगभग 230 तथा श्ररबी ग्रीर फारसी के एक सौ तरेसठ शिलालेखों का पता लगाया गया, प्रतिकृतियां तैयार की गई तथा ग्रध्ययन किया गया।

पिछले वर्ष के कार्य के ऋम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विभिन्न विश्वविद्यालयों ने विभिन्न राज्यों के 24 जिलों में खोज कार्य किया।

#### **Ⅱ** संरक्षण

सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान केन्द्रीय रूप से प्रतिरक्षित स्मारकों के संरक्षण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षकों के संसाधनों तथा जनशक्ति के एक भाग को गोवा भेजा गया जहां भारत सरकार ने नवम्बर, 1983 के तीसरे सप्ताह के दौरान दिल्ली में आयोजित 'चोगम' बैठक में उपस्थित हुए राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रमुखों के लिए विश्राम की व्यवस्था की थी। गोआ में बोम जेसस चर्च, अस्सीसी के सेन्ट फेसिस का चर्च, होली सीका कैथेडूल तथा सेन्ट कास्टन चर्च की बड़े पैमाने पर संरचनात्मक मरम्मत की गई; क्षीण पलास्टर को हटाया गया तथा मूल के अनुसार नया चूने का पलास्टर लगाया गया । आलोच्य वर्ष के दौरान किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है : तमिलनाडु में नट्टेरी में चन्द्रमौलेश्वर मन्दिर का संरक्षण । मन्दिर का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गोपुरा तथा बाहरी गोल दिवारों को उचित प्रलेखन के पश्चात गिराया गया तथा पक्की नींव भरकर उन्हें मूंल के अनुसार दोबारा बनाया जा रहा है। सर्वेक्षण द्वारा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है : उचित प्रलेखन तथा उनके पुनर्निर्माण के नए स्थान पर ले जाने के पश्चात आंध्र प्रदेश में आलमपुर में पापानासी मन्दिरों के समूह को पूरी तरह से गिराना अन्यथा श्री सैलम बांध परियोजना के कारण वे पानी में डूब जाते। आन्ध्र प्रदेश में पालमपेट में रामाप्पा मन्दिर के गोपुरा के अन्दर गुमशुदा कड़ियों के स्थान पर नई लकड़ी की कड़ियों की व्यवस्था की गई है तथा काम चल रहा है। उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ मन्दिर में मरम्मत का बड़ा काम किया गया । शिखर भाग तक अपक्षीण तथा क्षतिग्रस्त संरचनात्मक पत्थर के टुकड़ों को हटाया जा रहा है तथा इनके स्थान पर नए पत्थर लगाए जा रहे है। सुद्ही-करण तथा इंपोक्सी रेजिन द्वारा मुक्ति मण्डम के स्तम्भों का सुद्दीकरण कार्य पूरा किया गया। मध्य प्रदेश की बाग गुफाओं में रोटरी मशीनों के साथ छिद्रणकार्य और तरल सीमेन्ट के साथ इन छिद्रों को भरने का काम पूरा होने वाला है। गुजरात में अहमदाबाद में बाबा लौली की मस्जिद में मूल निर्माण के अनुसार विस्तृत संरचनात्मक मरम्मत, जैसे कि गुमशुदा छत की पट्टियां तथा कड़ियां फिर से लगाने का कार्य किया गया। द्वारका में द्वारकाधीश मन्दिर की उत्तरी ड्योड़ी के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है। जैसलमेर किले के पदल के हटे हए अंशलार पत्थरों को हटाकर मरम्मत का कार्य चल रहा है।

अन्य प्रसिद्ध स्मारक जहां संरचात्मक मरम्मत कार्य चल रहा है निम्नलिखित है, जम्मू तथा कश्मीर में बबौर में परी महल, डेरा मिन्दर, हिमाचल प्रदेश में टाबो में दाइम्पा गुफा, भिटण्डा, पंजाब में बस्तियों तथा किला, ताजमहल, आगरा, आगरा के किले में शीश महल; लखनऊ में आसफ-उद्दीला इमामबाड़ा, उत्तर प्रदेश में निर्वाण स्तूप कुशी नगर; बिहार के ग्रंतीचाक में खोदे गए अवशेष; रायिषयौरागढ़, सिकन्दर लोधी का मकबरा, महम्मदपुर तीन बुर्जी, संघशासित क्षेत्र दिल्ली में पुराना किला, राजस्थान में बानगढ़ तथा नीलकंठ के स्मारक, गुजरात में चम्पारन में बाबा मान की मस्जिद; मांडु में जामा मस्जिद; ग्वालियर में मान सिह का महल; ग्यारासपुर में बौद्ध स्तुप, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चौक मोहिला में हमाम खाना; तिष्मुक-कुंडल में वेकटेश्पेरमल मन्दिर, महावलीपुरम में पांच रथ, तिमलनाडु के मेलपुडी में चीलेश्वरा मन्दिर, महाराष्ट्र में ग्रीरंगाबाद में बीबी का मकबरा, गोआ में अगोडा किला; बन्दलाईक में विमूर्ति नारायण मन्दिर; तल्लुर में बासावाना मन्दिर; कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुम्बज;

भू-वृश्य निर्माण तथा उद्यानों का अनुरक्षण

रासायनिक परिरक्षण

विदेशों में खोज भुवनेश्वर में मन्दिर; जैसे कि राजारानी मन्दिर; लिंगराजा मन्दिर; उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मन्दिर; मुर्शीदाबाद में हजार द्वारी महल तथा इमामबाड़ा, पश्चिम बंगाल में भाहजी कटरा में मुर्शीदकुली खां का मकबरा तथा मस्जिद।

आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक स्मारकों के नियमित अनुरक्षण के अतिरिक्त बड़ें पैमाने पर बागवानी का कार्य किया गया। बिहार में वैशाली में जल आपूर्ति में वृद्धि करने हेंतु जलकूप बनवाने तथा भूदृश्य निर्माण का कार्य किया गया। सूर्य मन्दिर, कोणार्क में भू-दृश्य बालू के टीलों का भूदृश्य निर्माण कार्य, पिंचम बंगाल में विष्णुपुर, बंकुरा जिले में पुरातत्वीय स्थल का विकास चितौड़गढ़ में सती कम्प्लेक्स तथा विकटरी टॉवर के चारों स्रोर वृक्षारोपण; पुराने गोआ में स्मारकों के चारों स्रोर, बड़ें पैमाने पर भू-दृश्य निर्माण तथा बागवानी का कार्य किया गया। मैदानों की घास काटकर वृक्षों की कांट-छांट करके तथा पुष्पों के पौधे लगाकर आगरा तथा दिल्ली में स्मारकों के चारों स्रोर विद्यमान उद्यानों को सजाया संवारा गया। पुरातत्वीय अवशेषों तथा संग्रहालय के चारों स्रोर एक साधारण उद्यान लगाया गया है।

निम्नलिखित नए महत्वपूर्ण स्मारकों में बड़ें पैमाने पर रासायनिक सफाई तथा परिरक्षण का कार्य किया गया। पुराने गोआ में सेन्ट फ़ांसिस अस्सीसी चर्च में दो कन्वैस चित्रों का रासाय-निक उपचार तथा परिरक्षण बाम जेसस् चर्च के बंसिलिका में प्रमुख वेदी (संघ क्षेत्र) का परि-रक्षण तथा उपचार; होली सी गोआ के कथेड़ल में प्रमुख वेदी के पिछले हिस्से का कीटनाशी उपचार; तथा ताबी में डोप लॉग गुम्फा, तथा चिल कॉग गुम्फा में चित्रकारी का रासायनिक उपचार तथा परिरक्षण, दिल्ली में लाल किले के दीवान-ए-खास में स्वर्ण चित्रकारी, जड़ाऊ कार्य तथा सादे संगमरमर तथा तंजाबुर में वृह्देश्वर मंदिर में ग्रीर तिचूर, केरल में वेदाकुंघा मंदिर में चित्रकारी के उपचार का कार्य पूरा किया गया। आगरें के ताजमहल में वड़े पैमाने पर रासायनिक सफाई तथा परिरक्षण का कार्य भी किया गया।

भूटान के मठों में भित्ति-चित्नों के उपचार हेतु दो रासायनिक विशेषज्ञ दल बहां भेजें । गए।

# III. पुरावस्तु तथा कला निधियां

पुरावस्तु तथा कलानिधि अधिनियम कार्यान्वित करने का काम केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा संघीय क्षेत्रों के माध्यम से जारी रखा गया।

पुरावस्तुओं के पंजीकरण का कार्य जारी रहा तथा लगमग 15,000 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए। पर्याप्त माता में कला कृतियों की, जिनमें निर्यात के लिए निश्चित अस्त-शस्त्र भी शामिल हैं, निर्यात परामर्भ समितियों तथा महा निदेशक द्वारा जांच की गई तथा गैर पुरावस्तुओं के लिए 2405 निर्यात प्रमाण पत जारी किए गए। इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुओं का निर्यात, जो महा निदेशक अथवा उसके द्वारा नामजद व्यक्तियों द्वारा पुरावस्तुएं पायी गयी, रोक दिया गया और ऐसी पुरावस्तुओं में से उन वस्तुओं को जो पुरावस्तु और कला निधि अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पंजीकृत होने योग्य थी, पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकृत कराया गया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सभी ग्रंतर्राष्ट्रीय निकासी स्थलों पर गैर-पुरावस्तु प्रमाण-पत्न जारी करने के लिए विशेषज्ञ परामर्श समितियां स्थापित की हैं।

अस्थायी निर्यात परिमटों के चौबीस मामले निपटाए गए। सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा बिदेश में भेजी गई प्रदर्शनियों के लिए परिमट जारी किए गए। विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों से पंजीकरण हेतु प्राप्त पुरावस्तुश्रों की फोटो ग्राफी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में अनेक मामलों पर विचार किया गया तथा पान मामलों में सहायता दी गई।

## TV. पुरातत्वीय संग्रहालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संग्रहालय शाला, भारत के विभिन्न भागों में निर्मित स्थल संग्रहालयों के रख रखाव का कार्य करती है। यह शाखा जिसका मुख्यालय कलकता में है, दिल्ली, मद्रास, सारनाथ तथा वेंल्हा गोआ में स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करती है। वालियर फोर्ट (म० प्र०), चन्द्रगिरि (आन्ध्र प्रदेश), रत्नगिरि (उड़ीसा) तथा रोपड़ (पंजाब) में चार और संग्रहालय स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया है। इस प्रकार इन चार संग्रहालयों के स्थापित हो जाने से, सर्वेक्षण के श्रंतर्गत स्थल संग्रहालयों की संख्या छन्न तींस हो गई है। रत्नगिरि (उड़ीसा) में संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

लोथल (गुजरात) स्थित पुरातत्वीय संग्रहालय की स्थापना का कार्य आलोच्य अवधि के दौरान पूरा हो गया। वेंव्हा, गोआ स्थित पुरातत्वीय संग्रहालय का विस्तार किया गया है ग्रीर ''चोगम'' की बैठक के संबंध में इसका पुनर्गठन किया गया। बदामी, जिला बीजापुर में पुरातत्वीय संग्रहालय स्थापित करने का काम प्रगति पर है। संग्रहालय की वस्तुत्रों के फोटो प्रलेखन के काम में पर्याप्त प्रगति हुई।

अलग अलग संग्रहलयों में प्रदर्शनी आयोजित करने के अतिरिक्त नई दिल्ली स्थित रवीन्द्र भवन में 'भारतीय पुरातत्व और विश्व' नामक एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

# V. पुरातत्व विद्यालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एक वर्षीय उत्तर स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एक पुरातत्व विद्यालय चला रहा है। यह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें पुरातत्व संबंधी विभिन्न विषयों, जैसे कि पूर्व एतिहासिक ग्रौर भूगर्भीय अन्वेषणों, खुदाई खोज, संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण, ड्राइंग फोटोग्राफी ग्रौर सर्वेक्षण इत्यादि में व्यावहारिक प्रशिक्षण ग्रौर क्षेत्र कार्य पर विशेष बल दिया जाता है।

आजकल यह विद्यालय एक निवेशक के अधीन कार्य कर रहा है। कक्षाम्रों ग्रीर प्रशिक्षण का आयोजन प्राय: सर्वेक्षण के उन अधिकारियों की देख-रेख में किया जाता है जो पुरातत्व की किसी शाखा विशेष में विशेषज्ञ है। छात्नों को प्रशिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालयों के प्रोफेंसरों को भी आमंत्रित किया जाता है।

1959 में विद्यालय की स्थापना से लेकर यह 25वां सत चल रहा है। एक अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए नए उत्तर स्नातक छात्रों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त यह विद्यालय राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के सेवारत कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, ऐसे कार्यों में लगें अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच पर्याप्त विशेषज्ञता का विकास करने की दृष्टि से स्मारकों के संरक्षण के संबंध में अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के ग्रंतर्गत सर्वेक्षण में नये भर्ती किए गए अधिकारियों को पूनश्चर्या प्रशिक्षण देने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

आस पड़ोस के देशों, जैसे कि अपगानिस्तान, बंगला देश, बर्मा, इन्डोनेशिया, कम्पुचिया, नेपाल, श्री लंका, थाईलैंड के प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी यह विद्यालय आकर्षण का केन्द्र है।

#### VI. प्रकाशन

पर्यटकों और इच्छुक व्यक्तियों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने के अलावा, सर्वेक्षण निय-मित रूप से विशेष पुरातत्वीय और पुरालेखीय प्रकाशन भी प्रकाशित करता है। आलोच्य अविध के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये

(1) 'प्राचीन भारत''—अंक 1 और 2 का पुनर्मुद्रण किया गया है, खण्ड III और IV को पुनर्मुद्रण हेतु, प्रेस में भेजा गया है, (2) भारतीय पुरातत्व —एक समीक्षा : वर्ष 1980-81 का अंक प्रकाशित किया गया और वर्ष 1981-82 का अंक मुद्रण के लिए प्रेस में भेजा गया। (3) एपिग्राफिया इंडिका : खण्ड XVI से XX और खण्ड XXI—XXIII की अनु-

कमणिका का पुर्नेमुद्दण किया गया। खण्ड XXXIX के भाग II से V का मुद्रण कार्य अन्तिम चरण में है, खण्ड XXXIX ग्रीर XL खंड के भाग I ग्रीर II प्रेस में है, (4) दक्षिण भारतीय णिला-लेख खण्ड XXI, XXII ग्रीर XXIV मुद्रण के अन्तिम चरणों में है, भारतीय पुरालेख शास्त्र की वापिक रिपोर्ट, 1972-73; (6) एपिग्राफिया इंडिका-अरवी तथा फारसी पूरक 1975 का ग्रंक प्रकाशित किया जा चुका है; (7) भारतीय पुरालत्व सर्वेक्षण के संस्मरण: संस्मरण से 79 रमेन्द्र चोला कीकरनडिआ प्लेटें, रत्नागिरि (1958--61)खण्ड II, संस्मरण सं० 80, मुद्रित कर दिए गये हैं। संस्मरण संख्या 98: भाग 2 लोयल ग्रीर संस्मरण सं० 81, नेपाल की मूर्ति कला प्रेस में है; (8) कोरोस इनस्त्रिपणन इण्डिका-परमारों, चन्देलों, काचापाघाटों ग्रीर दो छोटे वंशों के शिलोलेख, खण्ड VII का भाग 2 मुद्रण के अन्तिम चरण में है; (9) संदिशिकाएं--डी मिला द्वारा लिखित--'ग्रजन्ता" ग्रीर डी देवकुंजारी द्वारा लिखित "हैम्पी" प्रेस में है; (10) चित्र पोस्ट कार्ड: दिल्ली सेंट "ए" ग्रीर "वी" प्रकाशित किए गए; "बैलूर" ग्रीर "मन्दु" काले ग्रीर सफेद चित्र पोस्टकार्ड तथा "सांची" पर एक रंगीन सेंट प्रेस में है।

# संग्रहालय

संग्रहालय, सांस्कृतिक, एतिहासिक तकनीकी, ग्रौद्योगिक ग्रथवा ग्रन्य प्रकार की सामग्री को क्षय से बचाने वाले तथा इतिहास के ग्रभिलेखों के रूप में ग्राने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाने वाले भण्डार हैं। माध्यम के नाते शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये शिक्षा के श्रव्य-दृश्य साधनों के रूप में भी काम देते हैं। संग्रहालयों के सर्वांगीण विकास को महत्वपूर्ण इसलिए समझा जाता है क्योंकि एक ग्रोर वे राष्ट्रीय एकता को तथा दूसरी ग्रोर ग्रंतर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ को बढ़ावा देते हैं।

भारतीय संविधान में संग्रहालयों की स्थापना तथा श्रनुश्रवण की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी गई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने श्रनेक महत्वपूर्ण संग्रहालय स्थापित किए हैं और ग्रपनी वित्तीय सहायता के जिए निजी संग्रहालयों, विश्वविद्यालय संग्रहालयों इत्यादि के विकास के लिए वित्तीय सहायता दे रही हैं। सरकारी श्रौर निजी संग्रहालयों के मौजूदा संग्रह के प्रलेखन, ग्रद्यतन वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते हुए इन संग्रहों के परिरक्षण तथा संग्रह सृष्यिं प्रकाशित करने पर ग्राधिक जोर दिया जाता है। संस्कृति विभाग द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पुरावशेषों को रखने के लिए संग्रहालय भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा।

भारतीय कला और पुरातत्व के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता तथा सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद की स्थापना की है। समकालीन इतिहास और कला के क्षेत्र में विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता, राष्ट्रीय ग्राधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय ऐसे तीन संग्रहालय हैं जिनका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् विज्ञान संग्रहालयं की भी स्थापना कर दी गई है। इस वर्ष के दौरान संग्रहालयों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:—

# (1) भारतीय कला और पुरातत्व संग्रहालय

राष्ट्रीय संग्रहालय संस्कृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस संग्रहालय के मुख्य कार्यकलाप अधिग्रहण प्रदर्शनियों, परिरक्षण तथा शिक्षा और प्रकाशन के क्षेत्र से संबंधित हैं। अधिग्रहण:

इस संग्रहालय ने चालू वर्ष के दौरान उत्कृष्टकला वस्तुग्रों का श्रिधिग्रहण करके श्रपं संग्रह को समृद्ध किया। इस वर्ष के दौरान पुरावशेषों की खरीद पर 9.32 लाख रुपये की कुल राशि खर्च की गई। कुछेक विशिष्ट श्रिधिग्रहण है: 10वीं शताब्दी ईसवी सन् का चोल गणेश, 11वीं—12वीं शताब्दी ईसवी सन् की श्री देवी तथा भ्-देवि सहित विष्णु की चालूक्य कालीव कांस्य प्रतिमा, 9वीं शताब्दी ईसवी सन् का पूर्वीं भारत का श्रवलोकितेश्वर तथा 10वीं—11वीं शताब्दी ईसवी सन् की उड़ीसा की ताम प्लेट। इसके श्रतिरिक्त, तीसरी श्रीर दूसरी शताब्दी ईसवी सन् की उड़ीसा की ताम प्लेट। इसके श्रतिरिक्त, तीसरी श्रीर दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व मौर्य तथा शुंग काल की पक्की मिट्टी की प्रतिमाएं, 17वीं शताब्दी की धातु-लेख वाली मुगल देगची, 18वीं शताब्दी ईसवी सन् की बूंदी की 'मधुमालती' सचित्र पाण्डु-लिपियां तथा 1623 ईसवी सन् की जोधपुर की "रागमाला' चित्रण मालाएं खरीदी गई। सुन्दर शाल तथा कश्मीरी सुन्दर शाल श्रीर वस्र भी खरीदे गए।

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियों का संकलन किया गया तथा संग्रहालय ग्रीर विभिन्न देशों में भी इनका ग्रायोजन किया गया।

> (i) मार्च 1983 में हुए गृट निरमेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर पुन "दक्षिण भारतीय उत्कृष्ट कांस्य कला कृतियों" की प्रदर्शनी।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

प्रदर्शनियां



धातु लेख वाली मुगल डोगची

- (ii) राष्ट्रीय संग्रहालय तथा बुलगेरियाई संस्कृति तथा सूचना केन्द्र के संयुक्त तंत्वाव-धान में अक्तूबर, 1983 में आयोजित ''शांति, सृजन तथा सुन्दरता अभियान'' की चित्र प्रदर्शनी।
- (iii) नवम्बर, 1983 में हुई राष्ट्र मण्डल सरकारों के ग्रध्यक्षों की बैठक के ग्रवसर पर "भारतीय सिक्का" प्रदर्शनी।
- (iv) निम्नलिखित प्रदर्शनियों का कार्य प्रगति पर है:
  - (क) फरवरी, 1984 में मास्को तथा लेनिनग्राद—क्स में श्रायोजित होने वाली 16वीं से 18वीं शताब्दी ईसवी सन् तक की "भारत की सज्जा कला";
  - (ख) निहोन केजई शिम्बुन के तत्वावधान में मार्च, 1984 में टोकियो तथा क्योटो जापान में ग्रायोजित होने वाली "भारत की प्राचीन मूर्तिकला";
  - (ग) मार्च, 1984 में लाम्रोस एनजेल्स स्रमरीका में स्रायोजित होने वाली ''लाइट स्राफ एशिया'' प्रदर्शनी;
  - (घ) मई, 1984 में, नारा राष्ट्रीय संग्रहालय, नारा—जापान में श्रायोजित होने वाली "शाक्य मुनि की कला" प्रदर्शनी।
- (v) निम्नलिखित प्रदर्शनियों से संबंधित प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है:
  - 1985 में, मेट्रोपालिटन कला-संग्रहालय वाशिंगटन, श्रमरीका में श्रायोजित होने वाली "जहां मोर नाचता है" प्रदर्शनी ;
  - 1985 में, बुकलान सम्रहालय, श्रमरीका में श्रायोजित होने वाली "पक्की मिट्टी" प्रदर्शनी ;
  - 1985 में राष्ट्रीय वीथी, वाशिंगटन, अमरीका में आयोजित होने वाली "भारतीय उत्कृष्ट कला कृतियां" प्रदर्शनी;
  - 1985 में क्लीवलेण्ड कला संग्रहालय, क्लीवलेण्ड, ग्रमरीका में ग्रायोजित होने वाली ''कुशान तथा गांधार मूर्तिकला'' प्रदर्शनी;
  - ग्रांड पैलैइस, पैरिस में श्रायोजित होने वाले भारतोत्सव से संबंधित प्रारम्भिक कार्य को भी गुरू कर दिया गया है;
  - यू० के० में स्रायोजित भारतोत्सव प्रदर्शनियों से वापस प्राप्त सभी कला कृतियों को भलीभांति पैंक कर दिया गया है स्त्रौर संबंधित ऋणद संग्रहालयों तथा निजी संग्रहों को लौटा दिया गया है।

## संरक्षण

राष्ट्रीय संग्रहालय की वस्तुओं की देखभाल के स्रतिरिक्त, संग्रहालय की संरक्षण प्रयोगशाला में दूसरे संग्रहालय की ऐसी स्रनेक कला वस्तुस्रों की मरम्मत ग्रादि भी की गई जिन्हें दूसरे देशों में प्रदर्शनियों के लिए भेजा गया था। सभी प्रदर्शनियों के लिए प्रत्येक वस्तु के विषय में स्थिति रिपोर्ट तैयार की गई तथा जहां कहीं वस्तुस्रों के भेजने से पूर्व तथा उन्हें विदेश से वापस प्राप्त होने के बाद स्रावश्यक समझा गया उनका रसायनिक उपचार भी किया गया। इस प्रयोगशाला द्वारा, तत्काण ध्यान विए जाने वाली कला वस्तुन्नों के उपचार के मामले में ग्रन्य संग्रहालयों/ संस्थाओं की सहायता भी की गई। भारत स्रमरीकी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के स्रतर्गत तीन महीने के लिए संग्रहालय के रसायनज्ञ ने स्रमेरीका का दौरा किया।

#### प्रकाशन

श्रनेक प्रकाशनों के श्रलावा जो प्रेस में छप रहे हैं, संग्रहालय ने दक्षिण भारतीय कांस्य प्रतिमाग्रों तथा भारतीय सिक्कों की उत्क्रष्ट कृतियों की विशेष प्रदर्शनी के सूचीपत, सचित्र पुस्तिकाएं तथा इक्तहार प्रकाशित किए। राष्ट्रीय संग्रहालय बुलेटिन के संयुक्तांक 4-5-6 सिहल संग्रहालय के संग्रहों की ग्रनेक सूचियां तैयार की जा रही हैं।

#### अन्य कार्यकलाप

इस संग्रहालय ने सामान्य संग्रहालय विज्ञान में 14वां श्रंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रायोजित किया। पाषाण मूर्तिकला संरक्षण संबंधी एक तीन माह का गहन सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी श्रायोजित किया गया।

राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय में भ्राठ सौ छब्बीस पुस्तकें तथा 252 स्लाइडें बढ़ाकर संग्रह की कुल संख्या 41910 हो गई।

"भारतीय मुस्लिम विरासत" नामक फिल्म के निर्माण में फिल्म प्रभाग को तथा भगवान बुद्ध की टी०वी० फिल्म बनाने में दूरदर्शन केन्द्र को सहायता प्रदान की गई।

जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली में खेल-कूद संग्रहालय की व्यवस्था में भी सहायता प्रदान की गई।

सुरक्षा व्यवस्था को ग्रौर ग्रधिक मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में सशस्त्र पुलिस रक्षकों की स्थायी चौकी सहित विशेष प्रदर्शनी वीथी में ग्रनेक इलैक्ट्रा-निक उपकरणों की भी व्यवस्था की गई।

इस वर्ष के दौरान भारतीय संग्रहालय द्वारा किए गए कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:---

### अस्थाई प्रदर्शनियां

ग्रति में दीपंकर सृजनन, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के भारतीय सुधारक थे की 1000वीं जन्म तिथि के ग्रवसर पर, "भारतीय संग्रहालय में तिब्बती थंका" संबंधी एक प्रदर्शनी श्रायोजित की गई। बुद्ध लामा पंथों के बौद्ध देवता तथा देवियों ग्रौर बौद्ध धर्मगुरु के चिल्ल दर्शाते हुए लगभग पच्चीस मंदिर पताकाएं प्रदर्शित की गई। ये थंकाएें 16वीं से 20वीं शताब्दी तक के बीच की थीं तथा इन्हें 1912 से 74 के दौरान इस संग्रहालय द्वारा ग्रधिग्रहण किया गया था। इस प्रदर्शनी में थंकाग्रों तथा कांस्य प्रतिमाग्रों के माध्यम से ग्रतिसा के जीवन तथा कार्यों पर काफी प्रकाश डाला गया। परमपावन दलाई लामा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

कलकत्ता तथा उसके आस-पड़ोस के तैल-चित्नों की एक अन्य प्रदर्शनी सितम्बर, 1983 में आयोजित की गई । ये तैल-चित्न चिसुरह, चन्दर नगर तथा कलकत्ता स्थित चित्रशालाओं में तैयार किए गए थे और इनमें पौराणिक विषय भू-दृश्य तथा अन्य चित्र प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें देश के स्थानीय कलाकारों तथा कलकत्ता में नियुक्त चीन और इटली के कलाकारों हारा तैयार किया गया था। इन चित्नों में परम्परागत कला परम्पराओं की झलक सहज ही सुलभ होती है । चिनसुरह तथा चन्द्रनगर घराने के कलाकारों द्वारा, तथा बामपद बंधोपाध्याय, देबी प्रसाद राय चौधरी, जैमिनी राय, रामन्द्रनाथ चकवर्ती तथा अन्यों द्वारा बनाए गए पच्चीस तैल-चित्र प्रदर्शित किए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, श्री बी०डी० पांडे ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

### मास के प्रदर्श

मास की प्रदर्शनी के संबंध में प्रवेश हाँज में निम्नलिखित प्रदर्शन लगाए गए:

(i) उड़ीसा की कौंध जनजाति की काष्ठ मूर्तियां (तबला गडा) नृ-विज्ञान, अनुभाग;

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता

- (ii) शेख सादी : इस महान कलाकार की 8 वीं जन्म शती के अवसर पर विज्ञान कला कृतियों में से बीना गया उनका व्यक्तित्व तथा कृतित्व कला तथा पुरावस्तु अनुभाग
- (iii) दौहरा नारियल (को को म्यूकिफोरा) तथा श्रृगी नारियल (लोडोईक्स मालिडिविक)-वनस्पति विज्ञान श्रनुभाग
- (iv) 1035 ईसवी पूर्व-नृ-विज्ञान वर्ग में बर्मी गुरु द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया बोध गया से प्राप्त मुल्ममेदार ताम्त्र छाता।
- (v) बाबर के सिक्के तथा बाबुरनामा के मुद्रित उद्धरण (उनकी 5वीं जन्म शताब्दी के श्रवसर पर)—पुरातत्व श्रनुभाग
- (vi) सुरेन्द्र मोहन टैगोर—हारा उपहार स्वरूप दिए गए जापानी संगीत बाद्य। नृविज्ञान अनुभाग

#### चल-प्रदर्शनी

भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व की म्यूजिम्रो वस ने पिश्चम बंगाल तथा उड़ीसा के नौ जिलों का दौरा किया ग्रौर इस तरह 1419 किलो मीटर की दूरी तय की। 2,72,412 व्यक्तियों ने इसे देखा। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनी के साथ शैक्षिक फिल्में भी दिखाई गई।

### यात्रा प्रदर्शनी :

"वास्तुकला संग्रहालय" संबंधी एक चल प्रदर्शनी सुन्दरवन आंचलिक संग्रहालय बसईपुर तथा रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ नरेन्द्रपुर को भेजी गई। "बंगाल के शिला-लेख" संबंधी एक अन्य प्रदर्शनी डम-डम किशोर भारती को भेजी गई।

## अधिग्रहण

इस संग्रहालय ने 7वीं और 18वीं शताब्दी ईसवी सन् के बीच के समय की ताम्म प्लेटों के सात सैट उपाणित किए। उनमें से संक के शासन के दौरान जारी किए गए इगरे, मिदनापुर के शिलालेख, तथा गंग वंश और किलग के शिलामंजदेव के कुछेक ताम्म प्लेट अभिलेख उल्लेखनीय हैं।

हाथ से बने कागज की दो पाण्डुलिपियां, एक में महाभारत के तीन सर्गतथा दूसरी में पुरानी बंगाली लिपि में लिखित हरिवंश का ग्रधिग्रहण किया गया।

संग्रहालय द्वारा धातु से बनी जो मूर्तियां श्रधिग्रहीत की गई उनमें से उल्लेखनीय हैं पला घराने की दो बौद्ध भूर्तियां—एक में महिशार्मीदनी तथा दूसरे में एक महिला भेड पर खडी दिखाई गई है।

तीन पक्की मिट्टी की अलंकृत खपरैलें, जय नगर के कलाकारों द्वारा तैयार की गईं 49 मिट्टी की गुड़ियां 11 हाथी दांत तथा हड्डी नक्काशी वाली वस्तुऐं जिसमें मयूरपंखी भी शामिल हैं, मोर सहित सुलतान के चित्र की नक्काशी वाला चित्र, कृष्ण लीला दृश्य आदि तथा दो काष्ठ खिड़कियों जिन पर नक्काशी का काम हैं, काष्ठ पालंका टागें, गरुड़ तथा राधा कृष्ण की मूर्तियां भी उपाजित की गई।

स्वर्ण, चांदी तथा ताम्प्र से बने लगभग 99 सिक्के निनानवें मुद्राएं उपार्जित किए गए जिनमें एक स्वर्ण मुद्रा कुमार गुप्त के समय की है तथा चार सिक्के IX वें एशियाई खेलों की याद में जारी किए गए हैं।

तेरह वस्त अर्थात् कण्मीरी शाल, बनारसी तथा बालुचरी साड़ियां, नक्काणी कन्ठा तथा एक सजावटी कपड़ा उपाधित किया गया। इराके अतिरियत एक कालीघाट पट, सतीश सिन्हा का एक तैल चित्र तथा तीन चित्रित पुस्तक आवरण कला अनुभाग के संग्रह में जोड़े गए।

जहां तक नृजातीय नमूनों का संबंध है उड़ीसा के फूलबनी जिले में कीध के कुछ जनजातीय नमूनों के साथ साथ तथा उत्तरी बंगाल के जलपई गुड़ी जिले के जंगल रमास नमूने उपाजित किए गए।

संग्रहालय को उपहार के रूप में बर्मी बौद्धों द्वारा उपयोग की गई वस्तुग्रों के ग्राठ सैट तथा पीतल की बनी राधा की खड़ी मूर्ति ग्रौर 12वीं शताब्दी काल की पत्थर की सूर्य मूर्ति भी प्राप्त हुई।

#### प्रकाशन

इस संग्रहालय द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये :--

- (I) दमासिन्ड तथा बिद्री कलाग्रों के सूची-पत
- (II) कच, काठियावाड़ के वस्त्रों के सूची-पत्न
- (III) भारतीय संग्रहालय बुलेटिन खण्ड XVI
- (IV) किशन रजद मुद्रा मोनोग्राफ सं० 13
- (V) सामान्य संदर्शिका (ग्रंग्रेजी) पुस्तक
- (VI) सामान्य संदर्शिका (हिन्दी) पुस्तक

#### अन्य शैक्षिक कार्धकलाप

संग्रहालय के जन-संचार कार्यक्रमों के यतर्गत पुरुलिया के पद्मश्री गंभीर सिंह मुरा तथा पद्मश्री नेपाल मेहतो तथा उनकी टोलियों द्वारा रामायण तथा शकुंतला सम्बन्धी छै: शैली में दो नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नाग पूजा से संबंधित लोक कला कृतियों की प्रदर्शनी पर श्राधारित मानस मंगल संबंधी एक श्रन्य श्रव्य-दृष्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

संग्रहालय शिक्षा को स्कूल तथा कालेज पाट्यचर्या से जोड़ने के लिए लोकप्रिय व्याख्यानों के ग्रंतर्गत, चित्र स्लाइडों ग्रथवा फिल्म प्रदर्शनों द्वारा निम्नलिखित व्याख्यान ग्रायोजित किए गए।

- श्री रिचर्ड लेने ब्रिटिश लेखक तथा कला इतिहासकार द्वारा ग्राधुनिक भारतीय तथा पाश्चात्य कला में प्राचीन प्रतीकवाद।
- श्री शंकरशन राय, निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, द्वारा कलकत्ता का भू-वैज्ञानिक महत्व।
- 3. मुल्ख राज ग्रानन्द द्वारा कलावलोकन एवं दर्शन का मूल्यांकन ।
- 4. मि० पूरनेन्दु पतरस द्वारा नन्द लाल बोस कृत पोस्टकाई चित्रण।
- 5. श्री सुनील गंगोपाध्याय द्वारा सई समयार कलकत्ता ।
- श्री श्यामल कान्ति चक्रवर्ती द्वारा जापान ग्रौर कोरिया के संग्रहालय में
- 7. श्री सैकत बैनर्जी द्वारा सिन्धु घाटी की सभ्यता।
- 8. श्री एस॰ चत्रवर्ती द्वारा श्रलेमैन इन इंडिया एण्ड दि इन्डस"।
- 9. श्रीमती क्षिप्रा चऋवतीं द्वारा तिब्बत तथा बंगाल की चीरक चित्रकला।

श्रालोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के श्रंतर्गत किए गए कार्यकलाप निम्न-लिखित है:

# वीथियों का पुनर्गठन

श्राधुनिक वैज्ञानिक तरीके से संग्रहालय के पुनर्गठन के लिए हाथी दांत वीथी तथा गंगमरार वीथी पर काम शुरू हो चुका है तथा यह कार्य प्रगति पर हैं। हाथी दांत वीथी के लिए एक शोकेस के नमूने को मंजुरी दे दी गई है तथा 17 नए शो∽केस बनाने के लिए श्रादेश दे दिए गए हैं।

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद यूरोपीय तथा भारतीय चित्रकला वीथियों में प्रकाश व्यवस्था पूरी कर ली गई है। भूतल स्थित भण्डारों में रखी हुई 12,904 वस्तुयों को संग्रहालय के द्वितीय तथा पर अभी गई एमारत में भेज दिया गया है।

#### अभिलेखों का निर्माण

4,718 कला वस्तुर्थों, की विद्यमान रिकार्ड से वास्तविक जांच कर ली गई है। कला वस्तुर्थों के 6,451 फोटोग्राफ सूची कार्डी पर चिपकाए गए तथा पाण्डुलिपियों के प्रथम तथा श्रांतिम पृष्ठ के 4000 फोटो मास्टर लैंजरों में चिपकाए गए।

#### शैक्षिक कार्यकलाप

इस अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर तीन अस्थायी प्रदर्शनियों की व्यवस्था की गई। तीन व्याख्यान तथा छः वीथी व्याख्यान दिए गए। इसके अतिरिक्त पांच जून, 1983 को संग्रहालय में "पर्यावरण प्रदूषण तथा सांस्कृतिक सम्पदा" विषय पर एक सेमिनार श्रायोजित किया गया। 26 से 28 जुलाई, 1983 तक मध्य युगीन भारत में सांस्कृतिक संग्लेषण विषय पर एक ग्रन्य सेमिनार की भी व्यवस्था की गई।

सालार जंग का 111वां जन्म दिवस समारोह 25 से 31 जुलाई, 1983 तक मनाया गया। इस अवसर पर सालार जंग संग्रहालय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उत्कृष्ट कामगार पुरस्कार (कक्षा III तथा IV के स्टाफ के लिए 250/— ६० नकद तथा एक प्रमाण पत्न) दिए गए। संग्रहालय के कर्मचारियों तथा डाक एवं तार विभाग के कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बाल कार्यक्रम आयोजित किए गए। खेल विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए।

स्कूल भ्रमण के अर्न्तगत, उन छातों को, प्रवेश शुल्क में 75% रियायत दी गई जिन्होंने संग्रहालय का भ्रमण किया। संग्रहालय देखने के संबंध में प्रारम्भिक चर्चा की गई तथा मार्गदर्शन किया गया। भ्रमण करने वाले लोगों के लिए कुछ कुछ समय के बाद कला तथा संस्कृति पर फिल्म शो की व्यवस्था की गई।

मोबाइल बैन में "भारत के सिक्के" नामक एक चलती फिरती प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई। चार भाषाओं में लेबल तथा श्रंग्रेजी में टिप्पणी भी तैयार की गई। चलती फिरती प्रदर्शनी हैदराबाद ग्रौर सिकन्दराबाद के विभिन्न स्कूलों, कालेजों ग्रौर संस्थाओं में भेजी गई।

#### प्रकाशन

फोटो सहित वस्तुश्रों पर टिप्पणी देते हुए वेल्ड रेबेका, पियाजा ग्राफ सान मार्कों, नटराज श्रौर वानार्यन प्रत्येक की 10,000 प्रतियों के चार फोल्डर प्रकाशित किए गए। द्विवार्षिक श्रनुसंधान पतिका की डमी प्रति तैयार की गई तथा प्रेस भेजी गई।

# कला वस्तुओं का संरक्षण

इस भ्रवधि के दौरान, विभिन्न श्रेणियों की 565 कला वस्तुस्रों पर संग्रहालय की रसायनिक प्रयोगणाला में काम किया गया ।

#### अन्य कार्य

संग्रहालय भवन की रंगीन धुलाई का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा काम चल रहा है।

इस योजना का उद्देश्य विकासात्मक प्रयोजनों के लिए जनजातीय कला संग्रहालयों, शिल्प संग्रहालयों, मानव जाति संग्रहालयों, चित्रकला तथा फोटों ग्राफिक संग्रहालयों, बाल संग्रहालयों ग्रादि सभी ऐसे संग्रहालयों को वित्तीय सहायता देना है जो राज्य सरकार ग्रथवा केन्द्रीय सरकार के सीधे प्रबन्ध में न होकर स्वैच्छिक संस्थाग्रों सोसायटियों,

अन्य संग्रहलायों के पुनर्गठन और विकास के लिए विसीय सहायता न्यासों कालेजों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों ग्रादि के स्वामित्व तथा प्रवन्ध के ग्रधीन हैं। ग्रनुदाग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं।

- (i) संग्रहात्तयों की स्थापना, भवनों का निर्माण, छुटपुट विस्तार, मरम्मत संग्रहालयों के लिए कला ग्रथना ग्रन्य वस्तुश्रों की खरीद ।
- (ii) प्रदर्णन, भंडारण ग्रौर फोटोग्राफी के उपकरणों की खरीद ।
- (iii) संग्रहालयों के संग्रहों की सूचियों, मार्गदर्शी पुस्तकों, फोटो इन्डैक्स काडी, चित्र पोस्ट कार्डी श्रादि का प्रकाशन ।
- (iγ) संग्रहालयों की विद्यमान रक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना।
- (v) संग्रहालयों के पुस्तकालयों के लिए कला व संस्कृति की पुस्तकें, रैकों तथा श्रत्मारियों की खरीद।

योजना के श्रन्तर्गत राज्य सरकार के माध्यम से प्रत्येक वर्ष श्रावेदन-पत्न मांगे जाते हैं ग्रीर उनकी जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है जो श्रनुदान श्राबंदित करती है।

### संग्रहालय शिवर

देण में संग्रहालय ग्रान्दोलन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, संस्कृति विभाग प्रत्येक वर्ष संग्रहालय शिविर भी श्रायोजित करता है। पहला शिविर 1965 में ग्रायोजित किया गया था। सौलहवां "संग्रहालय तथा समाज" विषय पर 19 ग्रक्तूबर से 1 नवम्बर, 1983 के मध्य वाराणसी में ग्रायोजित किया गया था। निजी संग्रहालयों के ग्रठारह प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी भाग लेने वालों द्वारा शिविर के विचार की सराहना की गई तथा इस प्रकार की व्यावसायिक भेंट से उन्होंने लाभ उठाया प्रतीत होता है। संग्रहालय विज्ञान-क्षेत्र के प्रसिद्ध ग्रध्येताग्रों द्वारा व्याख्यान दिए गए।

## II. समकालीन इतिहास तथा कला संग्रहालय

विक्टोरिया स्मारक हाल सामग्री के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है। संग्रहालय ने 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों के जनजाति तथा कृषक आर्न्दोलनों को प्रतिबिम्बित करने के लिए एक विस्तृत वीथी स्थापित करने के संबंध में अपेक्षित सामग्री तथा आंकड़े एक व करना जारी रखा ताकि संग्रहालयों को भारतीय इतिहास के अविध संग्रहालयों में बदला जा सके।

इस ऐतिहासिक भवन के सफेद संगमरमर की गिरावट तथा श्रपकर्ष को रोकने के लिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। इस संबंध में एक दल द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें केन्द्रीय भवन श्रनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी श्रनुसंधान संस्थान, कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के धृत्रां प्रदूषण निदेशालय के प्रतिनिधि शामिल थे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विक्टोरिया स्मारक भवन में मरम्मत/श्रनुरक्षण के कार्य को करने के लिए सहमत हो गया है। संगमरमर की मरम्मत के मामलों में विशेषज्ञ सलाह देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक (परिरक्षण) को भी इस कार्य में शामिल किया गया है। इस प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए कई उपचारी उपाय किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्राधुनिक कला वीथी संस्कृति विभाग का (एक ग्रधीनस्थ कार्यालय है। इसने निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रपने कार्यकलाप जारी रखें:---

श्रालोच्य वर्ष के दौरान, 7,045 कला कृतियां श्रारक्षित संग्रह में शामिल की गई। इनमें नन्द लाल बोस की 6744 कला कृतियां जो उनके उत्तराधिकारियों से प्राप्त की गई हैं, स्टैटसमैन के भूतपूर्व कला श्रालोचक स्वर्गीय श्री एस०ए० कृष्णन के परिवार द्वारा वसीयत में प्राप्त 97 कला कृतियां, तथा विदेश सम्बन्ध संस्थान, स्टूटगर्ट

विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता

ाष्ट्रीय आधुनिक कला त्रीथी, नई दिल्ली

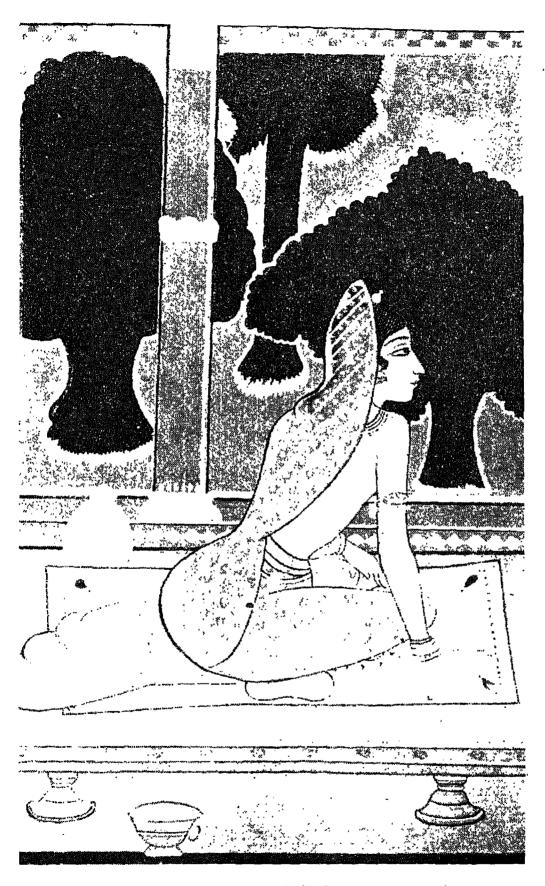

नन्दलाल बोस शताब्दी--प्रदर्शनी "प्रतीक्षा" -- नन्द लाल बोस

(पश्चिम जर्मनी) के माध्यम से जर्मनी संघीय गणराज्य के कलाकारों से उपहार के रूप में प्राप्त 47 कलाकृतियां शामिल हैं।

नन्दलाल बोस की कलाकृतियों के सम्पूर्ण संग्रह में 9 धुले हुए चित्र, 118 डिस्टेम्पर, 1,947 जलरंग, 52 लिनोकट्स, 7 ग्रश्मलेख, 43 निर्जल बिन्दु तथा 4,568 चित्रकला तथा ढांचें शामिल हैं। इन्हें प्राप्त किया जा रहा है।

#### शिक्षा

इस अवधि के दौरान, 4,216 छात्रों तथा 1,000 विदेशी पर्यटकों के लिए विधि के आयोजित भ्रमणों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक परिवार को धाम पर्यटकों के लिए विशेष फिल्म कार्यक्रमों के अतिरिक्त कला फिल्में प्रदिशान की जाती हैं। वीधी में कुल मिलाकर ऐसे 161 फिल्म शो आयोजित किए गए।

#### पुस्तकालय

कला सन्दर्भ पुस्तकालय के लिए, 126 पुस्तकें खरीदी गई तथा विभिन्न संगठनों के तस्वावधान में पुस्तकालय के लिए उपहार-स्वरूप 117 प्रतकें प्राप्त हुई।

#### जीर्णोद्धार

जीर्णोद्धार प्रयोगणाला ने 324 कला वस्तुभ्रों गर काम किया। इनमें नन्दलाल बोस के 220 चित्र तथा 64 ब्लगरियाई मृतियाँ शामिल हैं।

#### प्रदर्शनियां

- (i) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कला वीथी के संग्रह में समकालीन भारतीय कलाकारों के चार चिव जें० ग्रो० एस० ग्राई० एफ० टीटों कला वीथी, टीटोग्रेड, युगोस्लाविया को उनके स्थाई संग्रह के लिए दान स्वरूप दिए।
- (ii) नव तन्त्र कला प्रदर्शनी, जिसमें राष्ट्रीय श्राध्निक कला वीथी तथा निजी सग्रहों के 56 चित्र गामिल हैं, अक्तूबर 1983 में स्टूटगर्ट (पिण्चम जर्मनी) भेजी गई तथा यह सितम्बर, 1984 तक वहां विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाएगी। वीथी अगले वर्ष से इस प्रदर्शनी को संयुक्त राज्य श्रमरीका भिजने पर विचार कर रही है।
- (iii) विदेश सम्बन्ध संस्थान स्टूटगर्ट के माध्यम मे (पिण्चिम जर्मनी के 31 कलाकारों से उपहार स्वरूप प्राप्त 47 चित्रों की एक प्रदर्शनी 25 अन्तूबर से 15 नवम्बर, 1983 तक स्रायोजित की गई।
- (iv) बोरिस जीव द्वारा वीथी के संग्रह से पन्द्रह चित्र एक विशेष प्रदर्शनी के लिए संस्कृति समिति सोफीया को 20 ग्रक्तूबर, 1983 को भेजे गए।
- (v) भारत-बुल्गारियाई सांस्कृतिक विनिमय ॄिंकार्यक्रम के अन्तर्गत बुल्गारियाई मूर्तियों की एक प्रदर्शनी 17 नवम्बर से 11 विसम्बर, 1983 तक आयोजित की गई ।
- (vi) श्री नन्द लाल बोस शताब्दी मनाने के लिए नन्द लाल बोस के 234 चिल्लों की एक प्रदर्शनी 5 दिसम्बर 1983 से 15 जनवरी 1984 तक खुली रही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 5 दिसम्बर, 1983 को किया गया।

# कला, इतिहास तथा संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय ब्राधुनिक कला वीयी ने इस वर्ष से शिक्षण कार्यक्रम तथा "कला इतिहास ब्रौर परिरक्षण विभाग" नामक एक नया विभाग ब्रारम्भ किया है जो निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है:—

(1) सामान्य कला मूल्यांकन (चार महीनों का प्रमाण-पत्न पाठ्यक्रम)--16 व्याख्यान। कला तथा कला मूल्यांकन जिसमें पश्चिमी तथा पूर्वी और आधुनिक तथा प्राचीन कला—दोनों के नमूनों के तुलनात्मक विश्लेषण पर जोर दिया गया है।

(2) भारतीय, श्राधुनिक तथा उनके स्रोतों सहित पश्चिमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय कला का इतिहास ।

(एम० ए० के दो वर्षीय कार्यंक्रमों के स्तर पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम---दो सेमिस्टर प्रत्येक वर्ष)।

प्रत्येक सेमिस्टर में 2 घंटों की स्रविध के 16 व्याख्यान तथा सेमि-नार; अन्य शैक्षिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों श्रीर विदेशी भाषा में प्रवीणता परीक्षा के अतिरिक्त, एम० ए० स्तर के समकक्ष एक शोध-निबन्ध भी अपेक्षित होगा।

(3) भारतीय, श्राधुनिक कला तथा उनके स्रोतों सहित पश्चिमी तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय कला का इतिहास ।

पीएच० डी० श्रथवा डी० फिल के स्तर पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यकम, तीन वर्षीय कार्यक्रम——प्रत्येक वर्ष दो सेमिस्टर ।

(4) तेल चित्र कलाग्रों का परिरक्षण:

एम० ए० के स्तर पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दो वर्षीय कार्यक्रम--प्रत्येक वर्ष दो सेमिस्टर।

इस समय पाठ्यकमों में प्रत्येक के सामने दिखाए गए निम्नलिखित छात्र ग्रध्ययन कर रहे हैं :---

| कला मूल्यांकन पाठ्यकम .             | • | • |   | •  | 50 |
|-------------------------------------|---|---|---|----|----|
| कला इतिहास में डिप्लोमा ,           |   |   |   | -  | 10 |
| स्नातकोत्तर डिप्लोमा .              |   |   | - | Ŧ. | 2  |
| चित्नों के जीर्णोद्धार में डिप्लोमा |   |   |   |    |    |

#### प्रकाशन

वर्ष के दौरान, भारतीय कलाकारों की महत्वपूर्ण कृतियों के निम्नलिखित पुनः संस्करण प्रकाशित किए गए। ये पुनर्मूद्रित पुस्तकें न-लाभ-न-हानि भ्राधार पर ग्राम जनता को बेची जाती हैं:—

- (1) "पास्ट इम्प्रेंशन"---एम० एफ० हुसैन---
- '(2) "स्टेप्स इन्टू दि प्राइड एंड प्रेंसटेंज"—मोहन सामन्त द्वारा
- (3) "लेडी इन मूनलाइट"—राजा रवि वर्मा
- (4) "नंदी"—आर० डी० रावल।

विशेष प्रदर्शनियों के लिए वीथी ने "संघीय जर्मन गणराज्य के 31 कलाकारों से उपहारों तथा बुल्गारियाई मूर्तियों" के दो सूचीपत्र प्रकाशित किए।

नन्द लाल बोस की कृतियों का एक बहुत महत्वपूर्ण सूचीपन्न भी उनकी शताब्दी प्रदर्शनी के लिए प्रकाशित किया गया।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय सरकार द्वारा एक पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है। पहले की तरह संस्था का संग्रहालय लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहा। दैनिक ग्रौसत 2,639 सहित रिववारों तथा छुट्टियों को दर्शकों की ग्रौसतन 3,373 थीं। इनमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति ग्रौर उनके साथी जैसे कि बुलगारियाई कम्यू- निस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष; जाम्बिया संसदीय प्रतिनिधि मंडल; गिनी- बीसा गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री साम्बा लिमाने मैन; मालद्वीप गणराज्य

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली के राष्ट्रपति महामहिम श्री मौमून अब्दुल गायूम आदि शामिल थें। संग्रहालय के स्टाफ ने इस अविध के दौरान वस्तुओं के फलकों तथा प्रदर्शित की जा रही फोटो-चिन्नों पर विशेष ध्यान दिया। जवाहर लाल नेहरू पर फिल्म शो पहले की तरह दिखाए गए।

पुस्तकालय ने, जिसमें प्रतिदिन अनुसंधान के लिए अनेक अध्येता आते हैं, ने बहुमूल्य पुस्तकों शामिल करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान, 3,665 नई पुस्तकें शामिल की गईं जिसमें 2,112 पुस्तकें खरीदी गईं तथा 1,553 पुस्तकें विभिन्न स्रोतों जैसे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी , श्री पी० सी० सेठी, लोक सभा सचिवालय, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि के उपहार स्वरूप प्राप्त की गईं। भेंट स्वरूप प्राप्त की गई वस्तुत्रों में सबसे बहुमूल्य थी ए० सी० एन० नम्बियार की पस्तक जो 952 खंडों में है। पुस्तकों विभिन्न भाषाग्रों में हैं, जैसे कि हिन्दी, तिमल, उर्दू, मराठी, मैनपुरी, मलयालम आदि शामिल थी। कुछेंक पुस्तकें विदेशी भाषाओं में भी हैं जैसे नेपाली, फ्रेंच, इटली, रूसी तथा जापानी आदि। इसमें पुस्तकालय में अध्यतन अधिग्रहणों की कुल संख्या 87,152 खंड हो गई है। पुस्तकालय ने माईको फिल्मों के संग्रहों की कमी को पूरा करने का प्रयत्न जारी रखा तथा माइकोफोर्म में 103 शोध निबन्ध शामिल किए जिससे शोध निबन्धों की संख्या 647 हो गई। इसके अति-रिक्त, 1932 अवधि के लिए सिविल तथा सेना राजपत (लाहौर) के छः रोल भी प्राप्त किए गए। रिप्रोग्राफी अनुभाग ने भी विभिन्न समाचारपत्नों तथा निजी पत्नों कें 652 रोल स्थानान्तरण करके इस संग्रह की कमी को पूरा करना जारी रखा। इस प्रकार माइको रोल की संख्या 7,319 तथा माइको फिचे 10,637 हो गई है। पुस्तकालय के फोटो अनुभाग ने 1,023 श्रीर फोटो शामिल करके अपनी संख्या को 60,181 तक बढ़ा लिया है। तकनीकी अनुभाग ने 6,479 पुस्तकों/माइकोफिल्मों का वर्गीकरण तथा सूचीबद्ध किया जिससे 16,322 सूची पत्नों का टंकण आवश्यक हो गया। पुस्तकालय के विस्तृत संसाधन भारत तथा विदेशों के अध्येतास्रों के लिए लोकप्रिय बने रहे। इस अवधि के दौरान, 335 नए अध्येता पंजीकृत किए गए जिससे अध्येताम्रों की कूल संख्या 4,777 हो गई। भ्रौसतन पुस्तकालय में प्रत्येक कार्य दिवस को 85 अध्येता आए।

पाण्डुलिपि प्रभाग ने निम्नलिखित दस्तावेज शामिल करके अभिग्रहणों की संख्या को ग्रीर बढ़ाया है; काका साहिब कालेलकर, रघुवीर साहय, उपेन्द्र देसाई, ए० आर० भट्ट, प्रो० अशोक मित्र, एम० एन० राय, ए० सी० कान्त नायर, सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, स्वीमल दत्त, धनराज शर्मा, एम० पी० कृष्णप्पा, आर० पी० नोरोनहा, श्याम प्रसाद मुखर्जी, बृज कृष्ण चांदीवाला, ग्रीर अशुतोष मुकर्जी। इसके अतिरिक्त, जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि के माध्यम से श्रीमती इन्दिरा गांधी से, मोती लाल तथा जवाहर लाल नेहरू के कुछ ग्रीर बहुमूल्य दस्तावेज प्राप्त हुए। जहां कहीं मूल संग्रहों को प्राप्त करना संभव नहीं हो सका, वहां इन्हें देने वालों की अनुमति से माइकोफिल्म के प्रयत्न जारी रखे गए। इस अवधि के दौरान, श्री प्यारे लाल तथा श्रीमती सरोज नानावती के कुछ ग्रौर दस्तावेज माइकोफिल्मिंग के लिए प्राप्त किए गए। पाण्डुलिप अनुभाग को चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान शानमुधहम चेट्टियार/चौथी बार, सी० राजगोपालाचारी (दूसरी बार), राजा रामेश्वर राव, डी० वी० सुब्बा रेट्टी, सी० एम० झा, प्यारे लाल (ग्रगली ग्रींशका) ग्रौर एन० एस० हार्डीकर (अगली ग्रींशका) के दस्तावेज प्राप्त करने की आशा है।

रिप्रोग्राफी एकक ने अनुसंधान कर्तामों के लिए सुविधामों कैनो बढ़ाना जारी . रखा। आलोच्य अवधि की एक विशेषता थी "इनटैक 2000" माइको फिल्म रीडर-मुद्रक का लगाना जो एक्सरोक्स प्रतियों के रूप में छात्नों को तुरन्त प्रतिलिपि सेवा प्रदान करता है। एकक ने 6,168 माइकोफिच प्रेन तैयार करने के अतिरिक्त, ऋणात्मक माइकोफिल्मों के 1,77,023 फेंम तथा घनात्मक माइकोफिल्म के 36,057 मीटर तैयार किए। इस अवधि के दौरान, एकक द्वारा माइकोफिल्म किए गए समाचार- पत्नों में निम्नलिखित शामिल हैं: पाकिस्तान टाइम्स, डान, ट्रिब्यून, आज ग्रीर वर्तभान। इसने प्यारे लाल, आशुतोष मुकर्जी ग्रीर असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दस्तावेजों की भी माइकोफिल्म तैयार की।

इसी प्रकार, परिरक्षण एकक ने भी पाण्डुलिपियों की मरम्मत तथा नवीकरण के काम में बहुमूल्य सेवा करनी जारी रखी। आलोच्य वर्ष के दौरान, इसने परतबन्दी अच्छी तरह चिपकाने तथा सुरक्षित रखने की प्रक्रिया के द्वारा कुल 16,479 शीटों पर कार्य किया। इसके अतिरिक्त, 2,500 मिसिलों तथा 200 दुर्लभ पुस्तकों को धूमित किया गया। इसने पुराने समाचारपत्नों को क्रमबद्ध रूप से खोलने तथा बाधने में रिप्रोग्राफी एकक की लाभदायक सेवा करनी जारी रखी।

मौखिक इतिहास प्रभाग ने कुल मिला कर पांच व्यक्तियों का साक्षात्कार किया तथा संस्मरण रिकार्ड कियें जो 40 अलग-अलग सत्तों में फैले थें। इनमें चार नए व्यक्ति अर्थात् श्री सदाधिब बी० बागीटकर, श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डे, डा० मोहन सिन्हा मेहता, श्री प्यार चन्द बिशनोई शामिल थें। साक्षात्कार किए गए व्यक्तियों की संख्या 858 है तथा प्रतिलिपियों की संख्या 2,715। इस अवधि के श्री चमन लाल बता के साक्षात्कार के लिप्यंत्रण को श्रीतम रूप दिया गया इससे ऐसे प्रतिलिपियों की संख्या 391 हो गई है।

आलोच्य अवधि के दौरान, संस्थान के गैक्षिक कार्यकलापों में आधुनिक भारतीय इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीयवाद पर डा० अनिमा बोस, डा० बी० आर० टोम-लिनसन, प्रो०एम० खुसरों, श्री आदित्य मुकर्जी, डा० रजत के० रे, प्रो० सुमीत सरकार, श्री बी० पी० सिंह और डा० गैले मिनोल्ट जैसे विख्यात विद्वानों द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा सेमिनार शामिल थे। इसके अतिरिक्त, मोती लाल नेहरू 1919—22 के चुनिन्दा कृतियों के दूसरे खण्ड की पाण्डुलिपिया तथा आधुनिक भारत (1900—1950) अर्थशास्त्र सोसायटी तथा राजनीति के पहलू की पाण्डुलिपिया प्रकाशन के लिए भेजी गईं। एक अन्य मोनोग्राफ दर्शन सिद्धांत तथा सामाजिक वास्तविकता प्रकाशन के अन्तिम चरण पर है। संस्थान का पहला बुलेटिन तथा प्रकृति तथा पर्यावरण के संबंध में ''जवाहर लाल नेहरू'' नामक पुस्तिका जो परिस्थिति विज्ञान के संबंध में उनके विचारों पर प्रकाश डालती है, आलोच्य वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई; इसकें अतिरिक्त पांच "आकिस्मक दस्तावेज" जिनमें हमारे अध्येतायों द्वारा लिखें गए आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न सारांश शामिल हैं, प्रकाशित किए गए।

नवम्बर, 1983 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय देशों के शासन अध्यक्षों की बैठक के समय भारत तथा राष्ट्रमंडल नामक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रों के एक स्वतंत्र संघ के रूप में लाने में भारत द्वारा अदा की गई भूमिका फोटो तथा पूर्ण विवरण के जरिए दिखाई गई। ये देश विभिन्न संस्कृतियों तथा धार्मिक विचारों वाले हैं और यें मानव जाति के कल्याण तथा विश्व शांति के कार्य के प्रति निष्ठावान है।

# Ш विज्ञान संग्रहालय तथा प्रयोगशाला

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् निम्नलिखित संग्रहालयों/केन्द्रों का संचालन ग्रीर प्रबन्ध करती है:--

- 1. बिडला ग्रौद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता।
  - . 2. विश्वेश्वरैया श्रौद्योगिक तथा श्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर।
    - 3. नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई ॥

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकता श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना श्रीर जिला विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया (पिश्चम-बंगाल) बिड्ला श्रीद्योगिक तथा श्रीद्योगिकी संग्रहालय की एक संस्थागत परियोजना के रूप में काम कर रहे हैं। श्रायोगिक जिला विज्ञान केन्द्र, मालदा (पिश्चम बंगाल) का संचालन भी बिड्ला श्रीद्योगिक तथा श्रीद्योगिकी संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। जिला विज्ञान केन्द्र, गुलबर्ग (कर्नाटक) विश्वेश्वरेया श्रीद्योगिक तथा श्रीद्योगिकी संग्रहालय की एक संस्थागत परियोजना के रूप में काम कर रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, नेहरू विज्ञान केन्द्र, धर्मपुर (गुजरात) श्रीर तिरुनेलवेली (तिमिलनाडु) में दो जिला विज्ञान केन्द्र श्रीर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का एक विज्ञान केन्द्र स्थापित करने में लगी है। भुवनेश्वर (उड़ीसा) श्रीर नागालैण्ड में दो श्रीर जिला विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् मुख्यतः/विविध कार्यक्रमों के माध्यम से, विशेष-कर, छात्रों ग्रीर सामान्य जनता में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के कार्य में लगी है।

कलकत्ता, बंगलीर, बम्बई, पटना, पुरुलिया, मालदा और गुलबर्ग स्थित संग्र-हालयों/केन्द्रों को 1983-84 के दौरान काफी लोग देखने आए। छ: बस संग्रहा-लयों ने जिनमें प्रत्येक में एक विशिष्ट विषय से संबंधित कार्य प्रदर्श लगे थे, देश भर में 105 स्थानों पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया--चलती-फिरती विज्ञान प्रद-र्शनी एककों जिन्होंने 10,800 किलोमीटर का दौरा किया। लगभग 1,91,179 व्यक्तियों द्वारा देखी गई। इसके अलावा, विभिन्न ग्रामीण स्थलों में आयोजित वैज्ञानिक फिल्म प्रदर्शनों को 88632 व्यक्तियों ने देखा। पुरुलिया, गुलवर्ग और मालदा स्थित जिला विज्ञान केन्द्रों ने स्थानीय जनता, विशेषकर, छात्रों की आवश्यकता को परा करने के लिए अपने नियमित कार्य-कलाप जारी रखे। पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र ने "तुम और मैं" ग्रीर "आप अपनी हथेली में छेद कर सकते हैं" नामक दो ग्रीर प्रदर्श शामिल किए। संग्रहालयों ने कलकत्ता श्रीर बंगलीर में राज्य श्रीर अन्तर-राज्य स्तर पर विज्ञान मेलों/शिविरों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया। वैज्ञानिक फिल्म प्रदर्शनियों, विज्ञान-प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताश्रों, अव्यावसायिक रेडियो कार्यकलापों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे अन्य नियमित कार्यकलाप भी सभी केन्द्रों पर आयोजित किए गए। विडला श्रौद्योगिक तथा श्रौद्योगिकी संग्रहालय कलकत्ता में एक भव्य प्रद-शती "मांक अप कोल माइन" का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को खान का वातस्विक स्थिति के बारे में जानकारी देना और खान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना था। खानों के गहरी सुरंगों में जाना एक अनोखा अनुभव है और यह सामान्य व्यक्ति में अद्भुत, रहस्य श्रीर विस्मय उत्पन्न करता है। सातवीं योजना के प्रतिपादन हेतु आवश्यक निवेश प्राप्त करने के लिए, कलकत्ता, बंगलीर, बम्बई भौर दिल्ली में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें विज्ञान संग्रहालयों में रुचि रखने वाले 40 विदेशी विशेषज्ञों ने भाग लिया। भारत श्रौर जर्मन संघीय गणराज्य के बीच "ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान संग्रहालयों" पर एक कार्यशाला 2 दिसम्बर, से 7 दिसम्बर, 1983 तक जिला विज्ञान केन्द्र पुरुलिया में श्रायोजित की गई। बिड़ला श्रौद्योगिक तथा श्रौद्योगिक संस्थान कलकत्ता में 12 दिसम्बर, से 22 दिसम्बर, 1983 तक "विज्ञान, शिक्षा के लिए वैज्ञानिक साधन" पर एक अन्य कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् ने 19 नवम्बर से 25 नवम्बर, 1983 तक राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया। संभी अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों ने एकता की शपथ ली। इसके अतिरिक्त, समारोह में व्याख्यान दिए गए, कला श्रीर संस्कृति पर चलचित्र दिखाए गए, राज्यों श्रीर संघ शासित क्षेत्रों पर ग्राधारित इश्तिहार श्रौर पुस्तिकाएं निकाली गईं श्रौर सभी राज्यों की पोशाकों वाली गुड़ियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

श्रालोच्य श्रवधि के दौरान, राष्ट्रीयः विज्ञान संग्रहालय परिषदों/केन्द्रों ने वीथियों, जिला विज्ञान केन्द्रों, श्रह्थाई प्रदर्शनियों और चलती-फिरती प्रदर्शनी एककों के लिए प्रदर्शों के श्रायोजन और निर्माण पर बल दिया। इस श्रवधि के दौरान समकालीन जर्मन भौतिकी जर्मन वैज्ञानिकों "मैक्स वार्न" और "जेम्स फेंक", "पर्यावरण", श्रौर "सौर ऊर्जा के प्रयोग" पर श्रह्थाई प्रदर्शनियां श्रायोजित की गईं। भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के श्रन्तर्गत कलकत्ता, पटना और पुरुलिया में "माइको टू मार्कों" सोवियत प्रदर्शनी श्रायोजित की गई। प्रदर्शनी में श्रंतरिक्ष की सूक्ष्म गहराइयों के रहस्य जानने की मानव की बढ़ती हुई प्रतिभा पर प्रकाश डाला गया।

परिषद ने विकास नामक प्रदर्शनी विशेष उद्देश्य से तैयार की तथा विकसित की जो भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण भीर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रगति मैदान, नई दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित की गई थी। मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस प्रदर्शनी को विदेशी उच्चाधिकारियों सिंहत बहुत लोगों ने देखा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् ने छात्रों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेमिनार का ग्रायोजन किया जिसका विषय था—"संप्रेषण —-ग्राज ग्रौर कल"। ग्रगस्त-सितम्बर के दौरान राज्यों ग्रौर संघ-शासित क्षेत्रों में भी सेमिनार का श्रायोजन किया गया। ब्लाक ग्रौर जिला स्तरों पर श्रायोजित सेमिनारों में भाग लेने वाले छातों की संख्या 1,100,000 से ग्रधिक थी। 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में म्रायोजित सेमिनारों में ,लगभग 700 छात्रों ने भाग लिया। 94 स्कूलों में 18,583 छात्रों ग्रौर 422 शिक्षकों के लिए 152 विज्ञान प्रदर्शन व्याख्यान ग्रायोजित किए गए। विडला श्रौद्योगिक तथा शौद्योगिको संग्रहालय द्वारा स्रायोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यप्रम के प्रन्तर्गत 67 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। सभी संग्रहालयों/केन्द्रों पर वैज्ञानिक चलचित्र 59,338 व्यक्तियों ने देखे ग्रीर समकालीन वैज्ञानिक विषयों पर 14 लोकप्रिय व्याख्यान भी दिए गए। एन० सी० एस० एम० संग्रहालयों /केन्द्रों में वर्ष के दौरान अपने कार्यक्रम आयोजित किए। 341 छात्रों ने भौतिकी, इलैक्ट्रानिक्स, रसायन की वैज्ञानिक परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया । इसके स्रतिरिक्त राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार बम्बई के "नेचर क्लब एक्टिबिटी" के ग्रन्तर्गत 42 छात्रों ने जीव विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के विषयों में कार्य किए।

इस ग्रवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए:---

- (1) कार्यक्रमों पर संग्रहालयों कार्यक्रम (बि० ग्रो० पो० सं० ने० वि० के०)
- (2) बिड़ला ग्रौद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय संदर्शिका
- (3) माक ग्रप कोल माइन नाम की पुस्तिका
- (4) राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार पुस्तिका
- (5) सर्जनात्मक योग्यता श्रनुभाग पर पुस्तिका (एस० एस० सी०—पटना)
- ( 6 ) मुकतेश विज्ञान वाटिका
- (7) राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार पुस्तिका
- ( 8) '''विकास प्रदर्शनी'' पर पुस्तिका
- (9) "छात्रों के लिए विज्ञान सेमिनार पुस्तिका"
- (10) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट---1982-83 (ग्रंग्रेजी ग्रौर हिन्दी)

राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला इस विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। प्रयोगशाला ने अपने कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में बड़ी तेजी से उन्नति की है। प्राप्त उपस्कर स्थापित कर दिया गया है और उसका मानकीकरण भी कर लिया है। इस समय यह प्रयोगशाला दो किराए के भवनों में है। प्रयोगशाला के नए भवन का निर्माण आरम्भ हो गया है। शिक्षा और संस्कृति मंत्री श्रीमती शीला कौल ने 2 जून, 1983 को नए भवन की आधार शिला रखी। इस भवन का नमूना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

प्रयोगशाला ने श्रनुसंधान, ग्रन्य संस्थाग्नों को तकनीकी सहायता देना, साहित्यिक प्रलेखन, प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम जारी रखे।

**अनुसंधान के मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:--**

- (1) लोहे और तांबे सहित पुराने धातु की वस्तुम्रों का धातुकर्म;
- (2) प्राचीन भारत में कांच प्रौद्योगिकी पर ऋध्ययन;
- (3) रंगाई सामग्री ग्रौर ग्रन्य कार्वनिक सामग्री की पहचान;
- (4) कागज के रेशों की पहचान;
- (5) भारतीय संग्रहालयों में फफूंदी पर सर्वेक्षण;
- (6) लोहे की वस्तुग्रों का परिरक्षण;
- (7) तांबा जंग निरोधक।

जो ग्रध्ययन पूरे हो चुके हैं वे इस प्रकार हैं:-

- (क) जंग लगी वस्तुम्रों का परिरक्षण; लोहे भ्रौर तांबे की वस्तुम्रों से क्लो-राइड भ्रलग करने के लिए ऋणायन विनिमय राल के प्रयोग के तकनीकी के मानकीकरण का अध्ययन पूरा हो गया है भ्रौर इसके परिणामों संबंधी दस्तावेज प्रकाशन के लिए भेज दिए गए हैं।
- (ख) प्राचीन भारत में लोहे का धातु कर्म; ताडाकानाहली से मिली लोहे की वस्तुस्रों का तकनीकी अध्ययन हो गया है ग्रौर इसके परिणाम प्रकाशन के लिए भेज दिए गए हैं।
- (ग) तांबा जंग निरोधक; कई रासायनिक संश्लेषक उत्पादन और कुछ प्राकृ-तिक उत्पादन का परीक्षण किया गया। इस परियोजना का अध्ययन पूरा हो गया है और संग्रहालयों और पुरातत्व विभागों के लिए इसकी ग्रन्तिम सिफारिशें शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगी।

#### परिरक्षण परियोजना

प्रयोगशाला ने काफी संस्थाओं ध्रौर संग्रहालयों को तकनीकी सहायता दी। सलाह मांगने से संबंधित पस्न नियमित रूप से काफी संख्या में श्राते रहे। लखनऊ में उपचार के लिए विभिन्न संस्थायों से वस्तुएं प्राप्त हुईं।

कुछ मुख्य परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:--

- (क) शाहनामा का परिरक्षण उपचार :—यह फिरदौसी की सचित्र पाण्डुलिपि है। यह राज्य संग्रहालय लखनऊ की सम्पत्ति है। इसका परिरक्षण उपचार जारी है।
- (ख) लोहे और तांबे की खोदी हुई वस्तुएं:— उत्तर प्रदेश संघटन श्रौर नागपुर विश्वविद्यालय से लोहे श्रौर तांबे की कई खोदी हुई वस्तुएं प्राप्त हुई श्रौर उनका उपचार किया गया।
- (ग) रेखाकृति चित्रकारी का उपचार:—-नन्दलाल बोस द्वारा बनाई गई रेखा-कृति चित्रकारी जो राष्ट्रीय श्राधुनिक कला चित्रशाला के पास है, पुनः स्थापित की गई।
- (घ) भूता आकृतियों का उपचार: लकड़ी से बनी 60 से स्रधिक भूता आकृतियों, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी हैं, के उपचार के लिए एक परि-योजना तैयार की गई है। ये स्राकृतियां शिल्पकला संग्रहालय, नई दिल्ली की संपत्ति हैं। इनका उपचार राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण प्रमुसंधान प्रयोगशाला विशेषज्ञों के निरीक्षण पर संग्रहालय में किया जाएगा।

#### प्रशिक्षण

प्रयोगशाला परिरक्षण संबंधी कई नियमित पाठ्यक्रम श्रायोजित करती है। यूनेस्को के सहयोग से एक नवम्बर, 1983 को एक छः मासिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का श्रायोजन किया गया। इसमें एक नेपाल श्रौर एक श्रीलंका के दो विदेशी प्रशि-क्षणार्थियों सहित 6 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

संग्रह प्रभारियों के वास्ते संग्रहालय सामग्री की देख-रेख श्रौर श्रनुरक्षण के लिए 17 श्रगस्त से 26 श्रगस्त, 1983 तक एक दिग्विन्यास कार्यशाला का श्रायोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत के भिन्न-भिन्न भागों से श्राए व्यक्तियों को कला श्रौर पुरातत्व सामग्री के परिरक्षण के लिए श्रपेक्षित जानकारी प्रदान करना था।

26 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1983 तक विशेष पुस्तकालयों श्रीर सूचना केन्द्रों की भारतीय संस्था के सहयोग से पुस्तकालय सामग्री और दस्तावेजों के परि-रक्षण के लिए एक विशेष कार्यशाला का ग्रायोजन किया गया। यह पाट्यक्रम पुस्तकालयों के प्रबन्धकों ग्रीर निरीक्षकों के लिए ग्रायोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में काफी व्यक्तियों ने भाग है लिया।

### सेमिनार

प्रयोगशाला में भारत में परिरक्षण श्रायोजन पर 27 श्रक्तूबर से 29 श्रक्तूबर, 1983 तक तीन दिन का एक सेमिनार श्रायोजित किया गया। इसमें कई संग्रहालयों, राज्यों के पुरातत्व तथा श्रभिलेखागार के विभागों श्रौर राष्ट्रीय महत्व की संस्थाश्रों के निदेशकों ने भाग लिया। परिरक्षण कार्यों की कमियों पर चर्चा की गई श्रौर सरकार श्रौर योजना श्रायोग के विचारार्थ कई सिफारिशों भी दी गई। ये सिफारिशों सभी राज्य सरकारों को श्रावश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित कर दी गई हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय परिरक्षण सेमिनार, 1983 का श्रायोजन किया गया। यह सेमिनार "सांस्कृतिक संपदा के परिरक्षण के श्रध्ययन के लिए भारतीय संस्था", जो एक व्याव-सायिक निकाय है, के सहयोग से 2 दिसम्बर से 3 दिसम्बर, 1983 तक श्रायोजित किया गया। इसका विषय चित्रकारी का परिरक्षण था।

प्रयोगशाला के पुस्तकालय को एक विशेष दस्तावेज केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इस समय पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या 5000 से भी प्रधिक है। पुस्तकालय की सामग्री पर एक विस्तृत सूची ग्रौर सूची कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। ग्रन्य संस्थाग्रों की सुविधाग्रों के लिए पुस्तकालय ने ग्रपने संग्रहों की एक वैमासिक सूची जारी की है। पुस्तकालय ने संबंधित विषयों पर ग्रंथ सूचियां भी निकाली हैं।

# मानव विज्ञान तथा मानव जाति विज्ञान की संस्थाएं

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता तथा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल संस्कृति विभाग के स्रधीनस्थ कार्यालय हैं। इन दोनों संस्थास्रों ने स्रपने-स्रपने क्षेत्रों में स्रपने कायकलाप जारी रखें।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने 1 दिसम्बर, 1945 से एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करना ग्रारम्भ कर दिया है। ग्रारम्भ में मामूली सी गुरुग्रात से, सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर मानव विज्ञान अनुसंधान की एक प्रमुख अनुसंधान संस्था बन गई है तथा ग्रब यह भूगोलिक परिप्रेक्ष्य में श्रपनी किस्म की संस्थाग्रों में सबसे बड़ी संस्था है। इस समय देश के विभिन्न भागों में इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय तथा एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। सर्वेक्षण ने ग्रारम्भ से ही अनुसंधान कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेते हुए राष्ट्र की प्रशंसनीय सेवा की है। यह भारतीय जनसंख्या के जैविक सांस्कृतिक विविधताग्रों का रिकार्ड तथा विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान करता है। यह भारत के लोगों के जैविक सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में प्राचीन कंकाल ग्रवशेषों की खोज, परिरक्षण तथा ग्रध्ययन ग्रौर समकालीन समस्याग्रों पर भारत के लोगों, विशेषकर, जनजातियों तथा कमजोर वर्गों पर जोर देते हुए क्षेत्र तथा प्रयोगशाला पर ग्राधारित ग्रनुसंधानों का ग्रायोजन करता है। सर्वेक्षण, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय ग्रौर उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित ग्रपने संग्र-हालयों के माध्यम से नृजाति सामग्री का संग्रह, प्रलेखन तथा प्रदर्शन भी करता है।

वर्ष 1983-84 के दौरान, सर्वेक्षण के कार्यकलाए मुख्यतः 60 अनुसंधान परि-योजनाओं पर केन्द्रित रहे जिन्हें अखिल भारतीय परियोजना, क्षेत्रीय परियोजना एकल परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें दो परियोजनाए—एक गृह मंत्रालय तथा दूसरी यूनेस्को के साथ सहयोग के रूप में हैं। सर्वेक्षण ने अपने विभिन्न अनुभागों जैसे कि संग्रहालय, चलचित्रकला, फोटोग्राफी, ध्विन प्रयोगशाला, निकासी गृह एकक, प्रलेखन एकक, मूल आंकड़ा अभिलेखागार, पुस्तकालय, रिप्रोग्राफी तथा मुद्रण और प्रकाशन के जरिए परिरक्षण, प्रलेखन, प्रचार कार्यकलाप भी किए हैं। इनके अतिरिक्त, सर्वेक्षण के वार्षिक कार्यक्रम में सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएं प्रशि-क्षण पाठ्यक्रम तथा प्रदर्शनियां शामिल हैं, जिनमें सभी पर उचित ध्यान दिया गया। भ्रालोच्य वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है:

सर्वेक्षण के शारीरिक मानव-विज्ञान प्रभाग ने 5 अखिल भारतीय परियोजनाओं अर्थात् (1) देशज स्वास्थ्य संबंधी आदतों का सर्वेक्षण, (2) छोटी आवादी तथा जनसांख्यिकीय जनतिक, (3) अखिल भारतीय जैविक मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, (4) अखिल भारतीय त्वचाविज्ञान सर्वेक्षण और (5) शब्द चित्र भवन पद्धति पर अनु-संधान किया। इनके अतिरिक्त 3 क्षेत्रीय तथा 26 एकल परियोजनाओं पर कार्यकलाप जारी रखे गए। चार परियोजनाओं पर चार वैज्ञानिक रिपोर्ट पूरी की गईं।

सांस्कृतिक मानव विज्ञान प्रभाग के भ्रनुसंधान कार्यकलाप 4 श्रिखल भारतीय परियोजनाओं अर्थात् (1) समकालीन भारत में जनजाति, (2) भारत वर्ष में जनजातीय शिक्षा, (3) भारत में वदलती हुई खेती; और (4) भ्रत्यधिक जलवायु में संग्रहालय श्रनुकूलन पर केन्द्रित रहे। अनुसंधान कार्यकलाप 3 क्षेत्रीय परियोजनाओं तथा 18 एकल परियोजनाओं पर जारी रहे। ग्रंदमान में बंगला शरणार्थी, मानव जातीय भाषा कर्नाटक में कृषि स्थिति, जगदलपुर: जनजातीय जनसंख्या का एक कस्बा, मैसूर शहर में धार्मिक संस्था तथा अत्यधिक जलवायु के प्रति मानव अनुकूलन परि-

योजनाम्रों की क्षेत्रीय जांच ग्रारम्भ की गई। छत्तीसगढ़ के नागेशिया पर एक पुस्तक सहित चौदह वैज्ञानिक रिपोर्ट पूरी की गई।

समकालीन भारत में जनजातीय परियोजनाओं सर्वेक्षण के शारीरिक तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई ताकि कम जानी जानी वाली जनजातियों के सबंध में आधार सूचना प्रदान की जा सके तथा बाहरी प्रभाव के कारण जनजातीय जीवन पद्धित में परिवर्तन की अभिवृत्तियां निर्धारित की जा सकें। देश के विभिन्न भागों के दस जनजातियों पर दस रिपोर्ट पूरी की गईं। 18 जनजातियों पर क्षेत्रीय जांच का दूसरा चरण पूरा किया गया तथा अतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

मोरफो संबंधी लक्षणों के आधार पर पहचान किटों का विकास करने के लिए एक सहयोगी परियोजना, चित्र भवन पद्धति पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरों (गृह मंत्रालय) द्वारा आरम्भ की गई। आम लोगों से फोटो तथा दैहिक विस्तार संबंधी आंकड़े एकत करने के लिए मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय जांच आरम्भ की गई। भारत के अन्य भागों के विभिन्न लोगों के आंकड़ों पर आंशिक रूप से कार्रवाई तथा विश्लेषण किया गया।

## संग्रहालय

सर्वेक्षण के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालयों में नृजातीय सामग्री का परिरक्षण, ग्रनुरक्षण तथा प्रलेखन जारी रखा गया। नयी नृजातीय सामग्री उत्तर प्रदेश के गुज्जार, श्रहणाचल प्रदेश के एका, बंगी, मिजी तथा मोंगपों तथा पश्चिम बंगाल के लोपाहका, राखा, मोच तथा टोटो से एकत की गई तथा उसे केन्द्रीय ग्रौर केत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालयों के स्टाक में शामिल किया गया। विदेशी ग्रह्येताग्रों सहित लगभग 1541 पर्यटकों ने सर्वेक्षण के संग्रहालयों का भ्रमण किया।

### मुद्रण तथा प्रकाशन

यालोच्य वर्ष के दौरान वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 के वर्षों के सर्वेक्षण कार्यकलापों की तीन बकाया वार्षिक रिपोर्टें, अत्यधिक जलवायु में मानव अनुकूलन पर सेमिनार के उद्धरणों तथा कार्यक्रमों की एक पुस्तिका, बुलेटिन का एक अंक (खण्ड 30, 1 तथा 2) तथा समाचार पत्न के तीन अंक (खण्ड 1 संख्या 3,4 तथा 5) प्रकाशित किए गए। इसके अतिरिक्त, तीन स्मारक तथा बुलेटिन का एक अंश छप रहा है।

## शिक्षावृत्ति कार्यक्रमः

मानव विज्ञान तथा सम्बद्ध विषयों में उच्च ग्रध्ययन शुरू करने के लिए ग्रनु-संधानकर्ताओं को श्रवसर देने तथा देश के विश्वविद्यालयों श्रीर ग्रन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोगी कार्यक्रमों का विकास करने के लिए सर्वेक्षण में शिक्षावृत्ति योजना ग्रारम्भ की गई। श्रालोच्य वर्ष के दौरान, सर्वेक्षण के 17 मौजूदा श्रध्येताश्रों के ग्रतिरिक्स, जिनमें से 13 ग्रध्येता निम्न प्रकार से विभिन्न संगठनों से सम्बद्ध हैं, नौ शिक्षावृत्तिया प्रदान की गईं:

| सम्बद्धता का स्थान              |      |               |            | सीनियर फैलो | जूनियर फैलो |
|---------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| दिल्ली विश्वविद्यालय            |      |               | •          |             | 2           |
| श्रांध्र विश्ववि <b>द्याल</b> य |      |               |            | 1           | 2           |
| , पंजाब वि <i>च</i> वविद्यालय   |      |               |            | <del></del> | 1           |
| रांची विश्वविद्यालय             |      | •             | •          | <b></b>     | 1           |
| पंजाब विश्वविद्यालय             | •    | ·             | -          |             | 1           |
| कलकत्ता विश्वविद्याल            |      |               | •          |             | 4           |
| ग्रामीण विकास केन्द्र,          | भार० | प्रो० संस्थाः | न, खड़कपुर |             | 1           |

# यूनेस्को द्वारा प्रायोजित परियोजना : एशिया के बाहरों का अध्ययन

इस परियोजना के अन्तर्गत एणिया में प्रत्येक देश में एक के हिसाब से कई प्राचीन शहर चुने गए हैं तािक यूनेस्को के तत्वावधान में विस्तृत अध्ययन किया जा सके। भारत में, तिमलनाडु राज्य का ऐतिहासिक नगर कांचीपुरम को इस प्रयोजन के लिए चुना गया है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण इस परियोजना में सहयोगी संस्थाओं में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श से, यह निर्णय किया गया है कि यह सर्वेक्षण निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा:—

- 1. जनसंख्या तथा मानव जातीयता के विशेष संदर्भ में ऐतिहासिक पहलू।
- 2 कांचीपुरम की जनांकिकी जिसमें नगरीय स्तरों के जनसंख्या ग्रान्दोलन तथा परिवर्तन शामिल हैं।
- सिल्क-बुनाई व्यवसाय का समाजािथक पहलू।
- 4. परम्परागत व्यवसाय के विशेष संदर्भ सहित भूमि-उपयोग, भूमि व्यवस्था, घरेलू व्यवसाय तथा भ्रावासीय पद्धति।

अन्वेषणात्मक अध्ययन प्रगति पर हैं जिसका अनुसरण सुव्यवस्थित क्षेत्नीय अनुसंधानों द्वारा किया जाएगा। ग्रंथ-सूची अनुसंधानों का कार्य भी शुरू हो गया है।

## कार्यशालाएं तथा सेमिनार

सर्विक्षण ने ''मानव ग्रनुकूलन उत्कृष्ट जलवायु'' संबंधी एक कार्यशाला तथा तीन प्नश्चर्या (i) रक्त ग्रुप का ग्रध्यन; (ii) संस्कृति की सामग्री पहलू का ग्रध्ययन तथा (iii) संग्रहालय पद्धति, नामक पाठ्यक्रम ग्रायोजित किए। समकालीन भारत में जनजाति संबंधी एक ग्रन्य कार्यशाला मार्च, 1984 में ग्रायोजित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

1983 से पहले राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने विविध विषयों के नियमित रूप से ग्रायोजित होने वाली ग्रावधिक ग्रस्थायो प्रदर्शनियों हेतु सुविधाएं तत्काल विकसित करने संबंधी कार्य ग्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप, किराए पर ली गई वर्तमान जगह में एक ग्रस्थायी प्रदर्शनी वीथी तैयार की गई है। हाल में ही नई वीथी में ग्रायोजित की गई प्रथम प्रदर्शनी में संग्रहालय की चुनिन्दा धार्मिक वस्तुग्रों का प्रदर्शन किया गया। जनवरी, 1984 में ग्रायोजित होने वाली "जीवाश्म मानव" प्रदर्शनी की तैयारी शर्मात पर है जिसमें जीवन-ग्राकार प्रदर्शों की तैयारी शामिल है। इस प्रदर्शनी का एक प्रमुख भाग बाद में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के स्थान पर तैयार किए जा रहे बाहरी परिसर का एक स्थायी स्वरूप बन जाएगा। ग्रन्तर सम्बद्ध ग्रावधिक प्रदर्शनी नियमित रूप से ग्रायोजित करके संग्रहालय स्थान पर ग्रपनी स्थायी वीथियों के कार्य करने से पहले ग्रपने सूचना तथा नमूनों के बढ़ते हुए संग्रह लोगों के सामने ला सकेगा।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की संकल्पना एक संपूर्ण जीवांश के रूप में की गई है जो भारत के विशेष संदर्भ में मानव जैविक उत्पत्ति तथा सांस्कृतिक पद्धतियों की विशेषताग्रों का उल्लेख करते हुए मानव जाति की कहानी को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। 1983 में संग्रहालय ने निम्नलिखित पूर्व योजनाग्रों के अनुसार कार्य का विस्तार किया है:—

- 1. जनजाति ग्रावास प्रदर्शनी
- 2. मानव राष्ट्रीय संग्रहालय में चित्रित शैल ग्राश्रमों की प्रदर्शनी
- 3. प्रतिरोपण द्वारा कुछेक पूर्व ऐतिहासिक स्थलों की प्रदर्शनी
- 4. मृत नर-पशु प्रदर्शनी

संग्रहालयं ने "भारत में जंतजातीय आवास्" वाह्य प्रदर्शनी के लिए अनेक जनजातीय आवास पहले ही तैयार कर दिये हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान तीन ग्रीर जनजातीय आवास तैयार हो जायेंगे।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के स्थल पर चित्रित शैल आश्रय की खुदाई शुरू कर दी गई है। 1982 में खोदी गई सामग्री का विश्लेषण भी किया जा रहा है, जो संग्रहालय के वाह्य परिसर में प्रदर्श के रूप में इस स्थल के सम्बन्ध में नई सामग्री के साथ-साथ पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा।

संग्रहालय अनुसन्धान कार्यं को सुकर बनाने के लिये एक सन्दर्भ पुस्तकालय का विकास कर रहा है। वर्ष के दौरान इसमें, 500 से अधिक पुस्तकें शामिल की गई ग्रौर 77 विदेशी तथा 35 भारतीय पत्रिकाग्रों के ग्राहक बने।

# अभिलेखागार और अभिलेख

पाण्डुलिपियाँ समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का एक महत्वपूर्ण ग्रंग है। ये उस योगदान के प्रमुख भण्डार हैं जो हमारे पूर्वजों ने धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, साहित्य, इतिहास, ग्रौषध ग्रौर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्नों में किया है। वे भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के मूल स्रोत हैं।

विभाग ने पांडुलिपियों के परिरक्षण, सूचीकरण, ग्रंथ सूची तैयार करने, मूल्यांकन, प्रकाशन इत्यादि के लिये स्वैच्छिक संगठनों, गैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों ग्रौर विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की है। संस्कृति विभाग ने संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर ग्रौर खुदा बख्श ग्रोरिएन्टल पब्लिक लायबेरी, पटना को भी अपने अधिकार में ले लिया है जो अरबी, फारसी ग्रौर उर्दू पांडुलिपियों के समृद्ध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त, संग्रहालयों, पुस्तकालयों ग्रौर अन्य ऐसी संस्थाओं में जो केन्द्रीय ग्रौर राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं, पाण्डुलिपियों की उचित देख-रेख भी की जा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार एशिया में सरकारी अभिलेखों का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित भण्डार है। यह केन्द्रीय सरकारी अभिलेखों ग्रीर साथ ही विदेशों से उपहार, विनिमय अथवा खरीद कर अनुसन्धान महत्व के निजी लेखों को भी प्राप्त करता है। यह विभिन्न राज्य अभिलेखागारों को अपने अधिकार क्षेत्रों में समुचित प्रशासन ग्रीर आरक्षण के लिये सलाह ग्रीर सहायता देता है। अध्येताग्रों के लिये अनुसन्धान सुविधाग्रों की व्यवस्था करता है ग्रीर अपने अभिलेखागार अध्ययन के स्कूल के माध्यम से अभिलेखागार अनुरक्षण में व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है। इसके मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखत हैं:—

प्राप्तियां : महत्वपूर्ण प्राप्तियों में शामिल हैं: →

(i) शहीद सुखदेव से संबंधित लेख; (ii) भूतपूर्व मुख्य मंती, पेपसू और पंजाब के एक मंत्री स्वर्गीय सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला के निजी कागजात; (iii) महाराजा रणजीत सिंह की सेना में यूरोपवासियों पर ई० मेकलीगन (सिविल सिवालय) जे० जे० काटन सम्बन्धी पत व्यवहार; (iV) सी० राजगोपालाचारी सभ्बन्धी दस्तावेज (15 माइकोफिल्म रोल्स) (V) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित दस्तावेज; (Vi) आस्ट्राखान में भारतीय उपनिवेश (2 माइकोफिल्म रोल्स और जीरोक्स प्रतियां)।

अभिलेख और अभिलेखागार प्रबन्ध: (क) विभिन्न मंतालयों/विभागों की 66,302 फाइलों का मूल्यांकन किया गया; (ख) 15 मंतालयों/विभागों इत्यादि के अभिलेखों की स्थाई अनुसूची की जांच की गई; (ग) 4 विभागों के अभिलेख प्रबन्ध अध्ययन आयोजित किये और रिपोर्ट तैयार की गई (घ) "सार्वजितक अभिलेख अधिनियम" सम्बन्धी केबिनेट नोट शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्रो द्वारा अनुमोदित किया गया।

अभिलेख प्रशिक्षण: (क) 18 प्रशिक्षणार्थियों ने अभिलेख अध्ययन सम्बन्धी एक वर्षीय (1982-83 खल्ल) डिप्लोमा प्राप्त किया थ्रौर 7 भारतीय ग्रौर 4 विदेशी छात्रों ने 1983-84 सत्र के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया (ख) अभिलेखागार प्रशासन, अभिलेख प्रबन्ध, रिप्रोग्रेफी (प्रलेखन),

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली देखभाल ग्रौर आरक्षण, अभिलेखों की सेवा ग्रौर मरम्मत सम्बन्धी अंत्य-कालिक पाठ्यकम आयोजित किये गये। (ग) वर्मा राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक डा० यी० तुत ने साप्ताहिक अवलोकन अध्ययन किया।

सदर्भ साधन : वित्त मंत्रालय, भूतपूर्व केन्द्रीय भारत एजेन्सी, दादा भाई नारोजी, सर सीताराम, गदर कालीन दस्तावेजों श्रौर इनायतजंग संग्रह से संबंधित सार्वजनिक और निजी अभिलखों को सूचीबद्ध किया गया। अनुसंधान तथा संदर्भ: विभाग के अनुसन्धान कक्ष ने अध्येताश्रों के लिये अनुसन्धान सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा। विभिन्न सार्वजनिक श्रौर निजी संस्थाश्रों तथा व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई अनेक शंकाश्रों का समाधान किया गया।

प्रकाशन: भारतीय अभिलेखागार (खण्ड XXXI सं० 1 स्रौर 2), राष्ट्रीय भारतीय अभिलेखागार, 1982 की वार्षिक रिपोर्ट स्रौर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग (खण्ड XLVII) प्रकाशित किये गये। राष्ट्रीय निजी अभिलेख रिजस्टर (खण्ड XIII) स्रौर अनुसन्धान शोध प्रबन्ध का बुलेटिन स्रौर डिसरटेंशन (खण्ड XII) क्रकाशन के लिये तैयार हैं।

"स्वतंत्रता की ग्रोर" नामक परियोजना ने राष्ट्रीय ग्रौर राज्य अभिलेखागारों के संरक्षण में सार्वजनिक ग्रौर निजी अभिलेखों तथा माइकोफिल्मों (1937-39) से सामग्री चयन में नियमित प्रगति की ग्रौर चुनिन्दा उद्धरणों के 5,228 पृष्ठ सम्पादन के लिये भारतीय ऐतिहास अनुसन्धान परिषद को भेजें गये।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग: 49वें अधिवेशन का आयोजन जनवरी, 1984 में करने का निश्चय किया गया।

तकनीको सेवा और सलाह: 21 विभिन्न सरकारी ग्रीर निजी संस्थाग्रों को सूचना ग्रीर मार्गदर्शन देने के अलावा कुल 61,248 शीटों की मरम्मत तथा सुधार किया गया ग्रीर माइकोफिल्मों के 2,89,884 फोटों तथा 47,481 जीरोक्स प्रतियां तैयार की गई।

1 से 7 नवम्बर, 1983 तक अभिलेखागार सप्ताह मनाया गया। "भारत स्रोर राष्ट्रमण्डल श्रोपन हाउस" (अभिलेखागार का एक दौरा) नामक एक प्रदर्शनी श्रौर "अभिलेख प्रबन्ध" सम्बन्धी एक कार्यशाला इसकी मुख्य विशेषताएं थीं।

क्षेत्रीय शाखा: भोपाल, जयपुर श्रीर पांडिचेरी स्थित विभागीय कार्यालयों ने अपने सामान्य कार्यकलाप जारी रखे। उन्होंने 1 से 7 नवम्बर, 1983 तक "अभिलेखा-गार सप्ताह" भी मनाया।

खुदा बख्ण पुस्तकालय, सन्दर्भ और अनुसन्धान कार्यों में लगातार प्रगित कर रहा है। यह अरबी और फारसी पाण्डुलिपियों और मुगलकालीन चित्रकारी का एक समूद्ध-तम संग्रह भी है। इसमें पुस्तकालय सामग्री के प्रयोग में कई गुनी वृद्धि हुई है और यह लगातार होती जा रही है। भारत और विदेश के विद्वानों को शैक्षिक प्रश्नों के उत्तर में सन्दर्भ सेवा के माध्यम से और उनकी अपेक्षानुसार लिप्यंद्रित प्रतियां, माइक्रोफिल्स अथवा पांडुलिपियों की फोटोप्रतियां मुहैया करके अनुन्सधान सामग्री प्रदान की जा रहीं है। अलीगढ़, रामपुर, भागलपुर, मानेर और फुलवाड़ी शरीफ जैसी उन अनेक प्रमुख भारतीय संग्रहों की दुर्लभ पांडुलिपियों के अलावा पांडुलिपियों और मुद्रित पुस्तकों के कई प्रमुख संग्रह, उधार, उपहार स्वरूप, सुधार, और अथवा भुगतान पर अधिग्रहण किये गये हैं। पुस्तकालय की दुर्लभ सामग्री को गाफी समय और सुरक्षा की दृष्टि से पांडुलिपियों को माइक्रोफिल्में भी तैयार की जा रही है। तत्काल मरम्मत ग्रीर जिल्द-साजी की जाने वाली पुस्तकों ग्रीर पांडुलिपियों पर परिरक्षण एकक के पर्यवेक्षण के

खुवा बक्षा औरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना अन्तर्गत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह पुस्तकालय एक तैमासिक अनुसन्धान पितिका निकाल रहा है। अब तक इसके चौबीस ग्रंक प्रकाशित किये जा चुके हैं जिसमें 4500 पृष्ठ हैं। पुस्तकालय में अब तक 34 गांडुलिपियों की वर्णनात्मक सूची मुद्रित की जा चुकी है। प्राचीन सूची खण्डों का पुनः मुद्रण किया जा रहा है। दुर्लभ पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करणों के प्रकाशन की परियोजना 1977 में आरम्भ की गई ग्रौर अब तक दुर्लभ ग्रौर अद्वितीय पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किये गये हैं। यह पुस्तकालय ऐतिहासिक महत्व के दुर्लभ मुद्रणों ग्रौर आवधिक पित्रकाग्रों को भी प्रकाश में ला रहा है। पुस्तकालय में परिरक्षित पांडुलिपियों के अनुसन्धान के लियें दस खुदा बख्श शिक्षावृत्तियों की (3 सीनियर ग्रौर 7 जूनियर) व्यवस्था की गई है। भा० ऐ० ग्र० प० (वि० अ० आ०) की एक राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति ग्रौर दो विजिटिंग फैलोशिपों का भी उसी उद्देश्य की पद्धित पर व्यवस्था की गई है।

परम्परागत कार्यकलापों के अतिरिक्त, पुस्तकालय समय समय पर खुदा बख्श वार्षिक श्रौर विस्तार व्याख्यानों की भी व्यवस्था करता है जो इस्लामिक अध्ययन में इतिहास, उर्दू, फारसी, अरबी के उत्कृष्ट विद्वानों द्वारा दिये जाते हैं। पुस्तकालय विभिन्न अन्तरालों पर सेमिनारों का भी आयोजन करता है ताकि अनुसन्धान की गित को बढ़ाया जा सके श्रौर पढ़ने की आदतें पैदा की जा सकें। संस्मरण वार्ताश्रों की एक ऋंखला डा॰ जाकिर हुसैन की स्मृति में आरम्भ की गई है जिन्होंने पुस्तकालय को भारत के राज्यपाल श्रौर बाद में उपराष्ट्रपति श्रौर राष्ट्रपति की अविध के दौरान अपना पूर्ण, अवाधित संरक्षण दिया।

पुस्तकालय का विस्तार भवन कार्य पूरा कर लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह ने 14 फरवरी, 1983 को नयें भवन का उद्घाटन किया ।

डा० बरनेल के अनुसार "तंजाबूर महाराजा सरेफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय" संभवतः विश्व का उत्कृष्ट एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकालय है। इसकी स्थापना चोल राजाश्रों के काल में हुई तथा तदनन्तर विजय नगर साम्राज्य के तंजाबूर नायकों द्वारा इसे पुनः सिक्तय किया गया। महाराजा सरेफोजी द्वारा 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इसे बहुत अधिक व्यवस्थित किया गया। मद्रास सरकार द्वारा धर्मार्थ दान अधिनियम के अन्तर्गत 5 अक्तूबर, 1918 में इस पुस्तकालय को अपने अधिकार में ले लिया गया तथा इसके प्रबन्ध के लिये एक सिमित गठित की गई। इस पुस्तकालय के पास संस्कृत, मराठी, तिमल, तेलुगु तथा अन्य भाषाग्रों की 40,000 पांडुलिपियों के संग्रह के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की भारतीय तथा यूरोपीय भाषायों की 23,000 पुस्तक हैं। केन्द्रीय सरकार इस समय 1977 में स्थापित सिमित की सिफारिशों के अनुशीलन में योजनागत अनुदान दे रही है।

रामपुर रजा पुस्तकालय प्राच्य पांडुलिपियों श्रौर चित्रकारी संग्रहों का विश्वविख्यात पुस्तकालय है। यह देश के प्राचोनतम पुस्तकालयों में से एक है। इसकी 1774-1794 वर्षों के दौरान स्थापना की गई थी। यह पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध है श्रौर प्राच्य इस्लामिक अनुसन्धान ईरानी श्रौर भारतीय मुगलकालीन चित्रकारी के क्षेत्रों में कार्यशील अध्येताश्रों को आकर्षित करता है।

इस पुस्तकालय को 1975 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के जरिये एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। इसका सम्पूर्ण वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, 48000 रूपये का एक निश्चित वार्षिक अनुदान उत्तर. प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

तंजाबूर महाराजा सरेफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजाबूर

रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर कुछ नई योजनायें चालू करने ग्रौर ग्रतिथि विद्वानों को सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने दुर्लभ वास्तुकला महत्व के हमीद मंजिल ग्रौर रंगमहल भवनों की सज्जा, मरम्मत ग्रौर नवीकरण इत्यादि के लिये 15.00 लाख रुपये का एक विशेष ग्रनुदान ग्रनुमोदित किया।

1983-84 के दौरान, पुस्तकालय ने घरबी की एक ग्रौर दुर्लभ पांडुलिपि प्रका-शित की जो श्रव बिन्नी के लिये उपलब्ध है। रवैय्याम रूबायत की दूसरी महत्वपूर्ण उर्दू पांडुलिपि प्रस में भेज दी गई है। पुस्तकालय को प्रति वर्ष 10,000 से ग्रधिक लोग देखने ग्राते हैं जिनमें देशों के कम से कम 50 ग्रध्येता होते हैं।

इस योजना में दुर्लभ पांडुलिपियों के सूचीकरण, सम्पादन, परिरक्षण, प्रकाशन के लिये समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों/पुस्तकालयों संग्रहालयों सहित स्वैच्छिक संगठनों श्रौर विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है जो पांडुलिपियों के रूप में उपलब्ध है श्रौर जो समुचित परिरक्षण, अध्ययन श्रौर श्रनुसन्धान के उपायों के श्रभाववश पतन के कगार पर है। योजना को 1979-80 से छोटे स्तर पर वालू किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी प्रिक्तिया खोजना है जिसके द्वारा लिपियों ग्रीर प्राचीन भाषाओं का ज्ञान उन छातों को उपलब्ध कराया जा सके तथा जिन्हें उन क्षेत्रों के प्रित दो वर्षों के लिये शिक्षावृत्ति देकर ग्राकिषत किया जा सके जिनमें वे सुप्रसिद्ध-विद्वानों। पंडितों के मार्गदर्शन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ग्रथवा ग्रागे ग्रीर ग्रनु सन्धान के लिये एम फिल ग्रथवा पी०एच० डी० डिग्री प्राप्त करते हैं। 600 रू० प्रतिमास के हिसाब से शिक्षावृत्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष दस है ग्रीर इन शिक्षावृत्तियों का कोई विषयवार वितरण नहीं है। 1982–83 के दौरान, 12 शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई थीं ग्रीर 1983–84 के दौरान 10 ग्रीर शिक्षावृत्तियां दिये जाने की ग्राशा है।

एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता की स्थापना 1784 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया के इतिहास, पुरावस्तुओं, कलाओं, विज्ञान और साहित्य में खोज-बीन करना है। यह संस्थान भारत में सभी पुस्तकालयों और वैज्ञानिक सभी एशियाटिक सोसायटियों का संरक्षण साबित हुआ है। इसका घोषित लक्ष्य भारत विद्या सम्बन्धी उन सभी विशेष विषयों में जो अधिकांशतः सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप के हैं, अनुसन्धान करना है। इस सोसायटी की पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और केन्द्र हारा '50: 50 के आधार पर सहायता की जा रही है। सोसायटी ने वर्ष के दौरान अपनी दिशती मनाई है। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पाँडुलिपियों का परिरक्षण

पुरालेख, पुरालिपि'
लुप्त भाषाओं, प्राचीन
लिपियों और मुद्राशास्त्र
सहित विभिन्न विषयों
और क्षेत्रों के लिए शिक्षाबुत्तियां

भारतीय एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता

# तिब्बती बौद्ध और एतिहासिक अध्ययन की अन्य संस्थाएं

णताब्दियों पहले, भारतीय विद्वान हिमालय के दुर्गम रास्तों से होते हुए तिब्बत तक पहुंचे ग्रौर ग्रगने साथ भारतीय दर्शन ग्रौर विचारधारा को भी ले गये। तिब्बती विचारधारा ग्रौर संस्कृति का विकास इसी पारस्परिक प्रभाव का फल है।

श्री जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत में कई बौद्ध संस्थायें स्थापित की गई। इनका उद्देश्य है बौद्ध दर्शन श्रीर तत्वमीमांसा के ग्रध्ययन हेतु भारत में मुविधायें उपलब्ध करवाना ताकि नवदीक्षित श्रीर नवयुवक छातों को ग्रध्ययन के लिये तिब्बत में भेजने की युगोंपुरानी परम्परा को समाप्त किया जा सके। इनमें सन् 1959 में स्थापित बौद्ध दर्शन विद्यालय लेह जिसका नया नाम ग्रव केन्द्रीय बौद्ध श्रध्ययन संस्थान हो गया है तथा केन्द्रीय उच्च तिब्बती ग्रध्ययन संस्थान वाराणसी है, जिनका पूर्ण वित्त पोषण इस विभाग द्वारा किया जाता है। इन संस्थान्नों के मुख्य उद्देश्य तिब्बती संस्कृति श्रीर परम्परा का परिरक्षण तथा ग्राधुनिक विश्वविद्यालय पद्धति के जरिये प्राचीन ग्रीर परम्परागत विषयों में शिक्षा की व्यवस्था तथा तिब्बती ग्रध्ययनों में ग्रनुसन्धान करना है। इसके ग्रतिरिक्त, सरकार सिविकम तिब्बती विद्या ग्रनुसन्धान संस्थान, गंगटोक तथा तिब्बती ग्रन्थ श्रीर ग्रभिलेख पुस्तकालय, धर्मशाला को ग्रनुदान देती है।

तिब्बती ग्रध्ययन संस्थान की स्थापना वाराणसी स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के एक घटक के रूप में की गई थी। 1977 में यह एक सम्पूर्ण स्वायत संगठन बन गया ग्रीर इस का नया नाम केन्द्रीय उच्च तिब्बती ग्रध्ययन संस्थान हो गया । इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं:---

- (क) तिब्बती संस्कृति ग्रीर परम्परा का परिरक्षण ;
- (ख) तिव्बत में परिरक्षित प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा साहित्य का पुनरूद्धार
- (ग) उन सीमावर्ती छात्रों को मुविधायें प्रदान करना जो पहले तिब्बत में उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे:
- (घ) प्राचीन तथा परम्परागत विषयों में डिग्नियां प्रदान करने के उद्देश्य से ृ श्राधृत्तिक विश्वविद्यालय पद्धति के जरिये इन विषयों का शिक्षण स्नौर तिब्बती अध्ययनों में श्रनुसन्धान।

उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, संस्थान के पास प्रशिक्षण अनुसन्धान तथा प्रकाशन का एक सुनियोजित कार्यक्रम है जिससे तिब्बती दाय, विशेष रूप से, भारतीय दाय का वह ज्ञान, जो संस्कृत तथा पाली के साथ-साथ समाप्त हो रहा था परन्तु जो तिब्बत में परिरक्षित हैं, प्रकाण में ग्रा सकेगा। यह संस्थान छात्रों को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यकमों के लिये तैयार करता है। शैक्षिक खण्ड में वर्तमान संख्या 162 है श्रौर 7 शोधकर्त्ता विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। यह संस्थान ब्याख्यान मालाग्रों, ब्यवमायिक प्रशिक्षण ग्रौर ग्रध्ययन दौरों इत्यादि की भी व्यवस्था करता है।

इस संस्थान का एक समृद्ध पुस्तकालय है ग्रौर हर वर्ष इसमें पुस्तकों ग्रौर दस्ता-वेजों की फोटो कापियां वढाई जाती हैं।

संस्थान में एक भवन परिसर निर्माणाधीन है। छातावास और प्रशासकीय खण्ड तैयार हो चुके हैं ग्रौर पुस्तकालय ग्रीर गैक्षिक ब्लाक के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस संस्थान का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके ग्रध्यक्ष संस्कृति विभाग

केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी के अपर सचिव हैं। इस बोर्ड में संस्कृति विभाग के अतिरिक्त विदेश मंबालय, वित्त मंबालय और सम्पूर्णानन्त संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी हैं। प्रंसिपल, जो कि संस्थान के पदेन निदेशक भी हैं, संस्थान के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य की देखभाल करते है।

केन्द्रीय बोद्ध ग्रध्ययन संस्थान संस्कृति विभाग के ग्रन्तर्गत एक पूर्णतया वित्त

केन्द्रीय बौद्ध संस्थान, लेह

पोधित निकाय है जिसकी स्थापना सन् 1959 में हुई। इसका उद्देश्य बौद्ध दर्शन ग्रीर तत्वमीमांस। के अध्ययन हेतु सुविधा में उपलब्ध करवाना है ताकि नवदीक्षितों भ्रौर नव युवक छातों को अध्ययन के लिगे तिहका भेजने की युगों पुरानी परम्परा को बदला जा मके। इस पंस्थान का मूल उद्देश्य है छातों को बीद्ध दर्शन, साहित्य ग्रीर कला सम्बन्धी प्रशिक्षण देना। यह गंस्थान सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बन्ध है। यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पद्धति पर ही चार कनिष्ठ शिक्षा-वृत्तियां प्रदान करता है। यह संस्थान ग्रध्ययन दौरों और बौद्ध धमं सम्बन्धी श्रखिल भारतीय गोष्टियों का भी आयोजन करना है। संस्थान में एक बहुत श्रन्छा पुस्तकालय भी है।

ह्म संस्थान का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष संस्कृति विभाग के अपर सचिव हूं। बोर्ड में विदेश मंत्रालय, जम्मू और काश्मीर सरकार और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सदस्य है। इस विक्त वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक भूखण्ड पर संस्थान द्वारा एक नये परिसर के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

यह संस्थान निक्किम का एक स्वायत संगठन है ग्रीर इसकी स्थापना तिब्बती विद्या में ग्रनुसन्धान जोर अध्ययन के लिये की गई है। इस संस्थान ने छौ (धर्म का तिब्बती पर्याय) तथा प्रतिमा विज्ञान, भौपिध, ज्योतिष, इतिहास ग्रादि जैसे संबद्घ विषयों में ग्रनुसन्धान को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह एक तैमासिक पित्रका तिब्बत विद्या प्रकाशित करता है, जिसमें तिब्बती इतिहास, कला तथा संस्कृति ग्रादि से संबंधित सामग्री होती है। यह विज्वती विद्या तथा सम्बद्ध विषयों के विद्वानों को ग्रनुसन्धान सुविधायें भी प्रदान करता है।

इस पुस्तकालय का उद्ध्य है—गहन सन्दर्भ सेवा प्रदान करने के लिये तिब्बती पुस्तकें नथा पाण्डुलिपियां प्राप्त करना, उन्हें मुरक्षित रखना, और तिब्बती स्त्रोत सामग्री ग्रादि में मंग्रीशत पूछताछ के लिए रान्दर्भ केन्द्र के एप में कार्य करना। इसमें तिब्बती पाण्डुलिपियों, चित्रों तथा कलावश्तुओं का समृद्ध भण्डार है।

डस पुस्तकालय के मुख्य कार्यकलाप हैं:---

भ्रनुसन्धान सुविधायें प्रदान करना, सभी तिब्बती पाण्डुलिपियों, पाठों, दस्तावेजों तथा लिखित सामग्री को एकल करके एक सन्दर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करना, बौद्ध दर्णन सम्बन्धी नियमित पाठ्यक्रम तथा तिब्बती भाषा की कक्षाग्रों का संचालन, तिब्बती परम्परागत काष्ठ नक्काणी तथा थंका चित्रकला के स्कूलों का संचालन, ग्रपनी मौखिक इतिहास परियोजना के भ्रन्तर्गत तिब्बती सभ्यता के सभी पहलुग्रों के प्रलेखन को फिल्माना, तिब्बती पाठों, शोध-नियन्धों तथा महत्वपूर्ण तिब्बती रचनाग्रों के भ्रनुवाद प्रकाशन तथा पुर्नमुद्रण की व्यवस्था करना। इसमें तिब्बती जर्नल ग्रौर तिब्बती मेडिसिन सीरीज तथा समय-समय पर व्याख्यानों ग्रौर केमिनारों का ग्रायोजन इत्यादि भी शामिल हैं।

सिविकम तिब्बती विद्या अनुसन्धान संस्थान, गंगटोक

तिब्बती ग्रन्थ तथा अभिलेख पुस्तकालय, धर्मशाला

## पुस्तकालय

भारत सरकार (कार्य द्यावंटन) नियमों के द्रान्तर्गत, राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय पुस्तकालयों, पुस्तक वितरण ग्रिधिनियम ग्रीर दुर्लभ पाण्डुलिपियों के प्रकाशन से संबंधित कार्य को संस्कृति विभाग का सौंपा गया है। केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देण की पुस्तकालय पद्धति के लिये एक कानून निर्माता नहीं है, क्योंकि 'पुस्तकालय'' विषय राज्य-भूची में शामिल है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों का स्वैच्छिक महयोग प्राप्त करने शीर राष्ट्रीय तथा राज्य पुस्तकालय पद्धति के समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिये पहल करती है। यद्यपि, सार्वजनिक पुस्तकालय श्रिधिनियमों को लागू करके कुछ राज्यों हारा थोड़ी पहल की गई है तथापि यह लक्ष्य से ग्रामी भी काफी दूर है।

राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों के विकास और अनुरक्षण के अलावा, केन्द्रीय सरकार देण-अर में स्वैच्छिक संस्थायों द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देती हैं। संस्कृति विभाग, पूर्ण वित्तीय सहायता देकर देश में सार्वजिनक पुस्तकालय अशियान कार्यक्रम में गहरी हिंच ले रहा है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्टान, भारतीय पुस्तकालय संध, भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र आदि बुक्छ अप्रणी व्यावसाथिक संस्थाऐं हैं, जिनके पुस्तकालय अभियान कार्यक्रमों को सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

नारत में एक प्रापक पुस्तकालय के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, पुस्तक वितरण अधित्यम, 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में प्रकाणित प्रकाणनों, प्रलेखों की एक-एक प्रति प्राप्त करता है। समाचार-पन्न, पित्रकारों भी इसी अधित्यम के अन्तर्गत प्राप्त की जाती है जिसे 1956 में संगोधित किया गया था। एक भण्डार पुस्तकालय के रूप में, राष्ट्रीय पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रकाणित सभी प्रकाणन प्राप्त करता है। इस पुस्तकालय का समस्त विश्व के 50 देशों की 144 संस्थाओं के साथ "उपहार तथा वितिमय" संबंध भी है। "उपहार तथा वितिमय" कार्यक्रम का उस सामग्री के अधिग्रहण के लिये उपयोग किया जाता है जो सामान्य पुस्तक व्यापार माध्यमों में तत्काल उपलब्ध नहीं होती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय, मूचना प्रसार करने की वृष्टि से अपने संग्रह के सम्बन्ध में ग्रंथ सूचियां और सूचीपत्र प्रकाणित करता है। पुस्तकालय में सामग्री के बढ़ते हुए संग्रह के लिये स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक तीन मंजिले भवन के निर्माण से संबंधित कार्य, अर्थात् दितीय उपभवन के प्रथम चरण को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है। इससे एक बेहनर तरीके से सामग्री को रखने, अनुरक्षण और सेवा करने में सुविधा रहेगी।

पठन-सामग्री के लिये स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अतिरिक्त ग्रैल्फों की व्यवस्था करके विद्यमान भवनों में उपलब्ध स्थान का ग्रिधकतम उपयोग किया गया है।

भारत सरकार ने वर्तमान सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने तथा सुरक्षा उपायों को ग्राँर सुदृढ़ करने के वास्ते सिफारिशों करने हेतु एक सिमिति का गठन किया था । इस सिमिति की जून, 1983 में राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में बैठक हुई ग्रीर उसकी सिफारिशों कियान्वित की जा रही हैं। ग्रिधिग्रहण ग्रीर निराकरण नीतियों ग्रीर ग्रारक्षणों के सम्बन्ध में दो विशेष सिमितियां गठित की गई थी ग्रीर ग्रालोच्य ग्रवि के दौरान उनकी बैठकों का ग्रायोजन भी किया गया था।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकता श्रालोच्य श्रवधि के दौरान काफी संख्या में विख्यात व्यक्तियों ने पुस्तकालय की दौरा किया जिनमें से पश्चिम बंगाल के महामिह्न राज्यपाल, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों, बल्गारिया विज्ञान श्रकादमी के श्री वेसेलिन तरैकोव श्रीर सोफिय पुस्तकालय के निदेशक श्रीमती मेरिया यारदोनोव के दीरे उल्लेखनीय हैं।

पुस्तकालय के ग्रधिग्रहणों पर प्रकाश डालने वाली ग्रद्यतन सूचना नीचे दी गई हैं:---

| 1.  | पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या           | 17,30,530 |
|-----|------------------------------------------------|-----------|
| 2.  | भारतीय भाषाग्रों में पुस्तकों की कुल संख्या    | 3,61,480  |
| 3.  | पाण्डुलिपियों की कुल संख्या                    | 3,023     |
| 4.  | मानचित्रों की कुल संख्या                       | 75,666    |
| 5.  | चालू पत्निकाऋों (शीर्षक) की कुल संख्या         | 15,757    |
| 6.  | पित्रकाम्रों के जिल्दवन्द खण्डों की कुल संख्या | 1,02,618  |
| 7.  | उपहार ग्रौर विनियम के रूप में प्राप्त प्रकाशन  | 3,89,484  |
| 8.  | ग्रधिनियम के भ्रन्तर्गत प्राप्त प्रकाशन        | 3,28,828  |
| 9.  | भारतीय सरकारी प्रलेख                           | 4,18,943  |
| 10. | सरकारी दस्तावेज                                | 3,85,829  |
|     |                                                |           |

केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई

केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता पुस्तक तथा समाचार-पत्न वितरण (सार्वजिनिक पुस्तकालय ग्रिधिनियम 1954) के ग्रन्तर्गत यह पुस्तकालय उन चार प्रापक पुस्तकालयों में से एक है जिन्हें भारत में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें तथा समाचार पत्न प्राप्त करने का ग्रिधिकार प्राप्त है। जहां तक पुस्तकालय के पुस्तकालय के पुस्तकालय को हिस्सेदारी के ग्राधार पर महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त होती है। पुस्तक वितरण ग्रिधिनियम खण्ड पर केन्द्रीय सरकार का ग्रंगदान ग्रावर्ती व्यय का 1/2 ग्रीर ग्रनावर्ती व्यय के दो-तिहाई भाग तक सीमित होता है। इसके ग्रितिरक्त, केन्द्रीय सरकार इस पुस्तकालय के विकास के लिये भी ग्रनुदान प्रदान करती है। ग्रनुदान, राज्य सरकार की सिफारिणों पर ही दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थित केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय मुख्यतः निम्निलिखित दो योजनाय्रों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है, ग्रर्थात् (1) भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ-मूची का (रोमन लिपि ग्रौर संबंधित भाषा लिपि दोनों में) संकलन ग्रौर प्रकाशन—ग्रंग्रेजी सहित भारतीय भाषाय्रों में प्रकाशित यह वर्तमान प्रकाशनों की एक ग्रंथ-सूची, ग्रौर (2) इन्डैक्स इंण्डायना (रोमन लिपि में) का संकलन ग्रौर प्रकाशन-प्रमुख भारतीय भाषाय्रों में प्रकाशित वर्तमान भारतीय पित्रकाग्रों में छपे लेखों की एक ग्रनुक्रमणिका।

## भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची

भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची इसके वार्षिक संचयनों सहित 1977 तक मासिक ग्रंकों के रूप में प्रकाशित की जा रही थी। ग्रन्थ-सूची को कम-से-कम संभव समय में प्रचतन बनाने के लिये भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थ मूची, 1978 तथा इसके बाद के ग्रंकों को ही केवल वार्षिक खण्ड के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है ताकि उसे ग्रद्धतन बनाया जा सके। 1979 का वार्षिक खण्ड इस वर्ष के ग्रन्त तक प्रकाशित कर दिया जायेगा। वार्षिक खण्ड, 1978 प्रैस में है। 1980 का वार्षिक खण्ड प्रैस के लिये तैयार हैं। केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय में सामग्री को शीद्र कम्पोज करवाने के लिये ग्रमरीना से ग्रायातित एक फोटो कम्पोजिंग मशीन मार्च, 1983 में चालू की गई ग्रौर फोटो सहायक के एक पद का निर्माण किया गया है ताकि भारत सरकार

मुद्रणालय प्रत्येक ग्रंक को ग्रौर शीघ्रता से मुद्रित कर सके। 1983 के लिये भाषा लिपियों में भाषा ग्रंथ सूचियों का संकलन कार्य, मार्च, 1984 तक पूरा कर लिया जायेगा। ग्रसमी, बंगला, मलयालम, ग्रौर उड़िया ग्रंथ सूचियों का एक एक-खण्ड वर्ष के दौरान प्रकाशित किया जायेगा।

#### इण्डेक्स इन्डियानाः

छः भारतीय भाषात्रों, ग्रर्थात् बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी, मलयालम तथा तिमल का इण्डेक्स इन्डियाना का प्रथम वार्षिक खण्ड, 1981 इस वर्ष के ग्रन्त तक प्रकाशित कर दिया जायेगा।

## केन्द्रीय सरकार के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सरकारी श्रादेशों के कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई है। इस वर्ष के दौरान कुल मिलाकर चार बैठकें श्रायोजित की गई थी। पुस्तकालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये एक हिन्दी सहायक की नियुक्ति की गई है।

#### एक समीक्षा समिति का गठन

केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय को राष्ट्रीय ग्रंथ सूचीय केन्द्र में पुर्नगठित करने के लिये भारत सरकार पुस्तकालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये एक समीक्षा समिति का गठन किया है। इस समिति की दो बैठकें ग्रायोजित की जा चुकी हैं।

### विशेषज्ञ का दौरा

एक ब्रिटिश ग्रंथ सूचीय विशेषज्ञ (ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की भूतपूर्व उप मुख्य सम्पादक) श्रीमती जे॰ सी॰ डाविंग ने, जिन्होंने 1982 के ग्रन्त में भारत सरकार के निमंत्रण पर पुस्तकालय का दौरा किया था, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची परियोजना के कार्यकरण के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रितिष्ठान, भारत सरकार, संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्त संगठन है । लोगों में ग्रध्ययन के प्रति रूचि उत्पन्न करते के उद्देश्य से देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाग्रों की सहायता ग्रौर प्रोन्निति हेतु मई, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। यह निम्निलिखित योजनाग्रों के ग्रन्त-गंत विभिन्न राज्यों ग्रौर संघ शासित क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता करता है:——

- (1) पुस्तकों और पठन तथा दृश्य सामग्री का पर्याप्त भण्डार करने के लिये सहायता;
- (2) ग्रामीण पुस्तक जमा केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय सेवाग्रों के विकास के लिये सहायता;
- (3) दुलर्भ पुस्तकों, पित्रकाग्रों तथा पाण्डुलिपियों के परिरक्षण श्रौर जिल्दसाजी के लिये सहायता;
- ( 4) पुस्तकालय कार्यशालाग्नों, सेमिनारों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन के लिये सहायता;
- (5) पुस्तकों के संग्रह के लिये सहायता।

1982-83 के दौरान प्रतिष्ठान ने सम्पूर्ण देश में श्रनुमानतः 2000 सार्वः जिनक पुस्तकालयों को 49.12 लाख रूपये की सहायता प्रदान की। 1972-73 से 1982-83 तक विभिन्न स्तरों पर 17084 पुस्तकालयों को दी गई सहायता की राशि 326,12 लाख रूपये थी।

राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता भारतीय विश्व कार्य परिषद पुस्तकालय, नई दिल्ली

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली यह प्रतिष्ठान केवल प्रमुदान प्रदान करने वाली संस्था नहीं है, यह प्रनेक ग्रन्य तरीकों से पुस्तकालय सेवाग्रों को भी प्रोत्साहित करती है। 1982-83 के दौरान प्रतिष्ठान ने संगणक की सहायता से ग्रव तक जिन 17000 पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की, उनकी एक सूची का संकलन किया। प्रतिष्ठान ने ग्रंतर पुस्तकालय ऋण के विशेष सन्दर्भ में पुस्तकालय सहयोग पर राज्य केन्द्रीय पुस्तकाध्यक्षों के लिये 4 से 7 मार्च 1983 तक एक ग्रनुस्थापन सेमिनार का भी राष्ट्रीय पुस्तकालय के सहयोग से ग्रायोजन किया। यह लाइब्रेरियनशिप के विभिन्न पहलुग्रों पर व्याख्यानों का भी ग्रायोजन करता है ग्रौर भारत सरकार के विचारार्थ राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के सम्वन्ध में एक प्रारूप तैयार कर रहा है।

इस पुस्तकालय का काम ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा क्षेत्र ग्रध्ययनों के लिये ग्रनु-सन्धान मुविधायें प्रदान करना है। इसके पास ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर समाचार पत्न कतरनों, पितकाग्रों, प्रलेखों, तथा पुस्तकों का एक समृद्ध संग्रह है। इसके पास माइ-क्रोफिल्मों तथा मानचित्रों का भी एक ग्रच्छा संग्रह है। केन्द्रीय सरकार परिषद को उसके बाटे को पूरा करने के लिये 2.00 लाख रू० का वार्षिक ग्रनुदान प्रदान करती है।

यूनेस्को की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सन् 1951 में स्थापित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों को निशुल्क पुस्तकालय सेवायें प्रदान करती ग्रा रही है। पुरानी दिल्ली में एक लघु एकक पुस्तकालय के रूप में ग्रारम्भ होकर ग्रव यह एक महानगरीय पब्लिक लाइब्रेरी तंत्र के रूप में विकसित हो चुकी है ग्रौर इसमें केन्द्रीय पुस्तकालय, 24 शाखायें ग्रौर उपशाखायें, नेत्रहीन व्यक्तियों के लियें बेल विभाग ग्रौर चल सेवा केन्द्रों का एक जाल शामिल है जो समस्त दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में फैले 52 क्षेत्रों ग्रौर 11 जमा केन्द्रों की सेवा कर रहे हैं। इस पुस्तकालय ने, जिसे गत वर्ष पुस्तक तथा समाचार वितरण ग्रिधनियम (पब्लिक लाइब्रेरी) के ग्रन्तर्गत चौथे प्रापक पुस्तकालय के रूप में घोषित किया गया था, भारत में विभिन्न भाषाग्रों में प्रकाशित पुस्तकों इत्यादि की प्रतियां प्राप्त करना ग्रारम्भ कर दिया है ग्रौर यह उपरोक्त ग्रिधनियम के ग्रन्तर्गत एक प्रापक पुस्तकालय के रूप में इसके द्वारा प्राप्त पठन सामग्री की छानबीन करने ग्रौर उसका उपयोग करने के लिये एक कानूनी डिपोज़िट (भण्डार) प्रभाग की स्थापना करने जा रहा है।

कार्यात्मक रूपरेखाश्रों के स्राधार पर निर्मित भ्रौर तैयार किए गये सरोजिनी नगर के पुस्तकालय भवन में क्षेत्रीय पुस्तकालय (दक्षिण क्षेत्र), प्रस्तावित कानूनी डिपोजिट प्रभाग और दिल्ली पिब्लिक लाइब्रेरी तथा दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के कार्यालय स्थापित होंगे। बचाना में पुस्तकालय भवन का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।

31 मार्च, 1983 को इस पुस्तकालय के पास 705606 खण्डों का संग्रह ग्रौर उधार लेने वालों की पंजीकृत संख्या 86155 थी। इसने 1982-83 के दौरान 24,88,641 खण्ड जारी किये।

बहावलपुर हाउस में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा स्कन्ध और रामाकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में एक शाखा पुस्तकालय सिह्त केन्द्रीय सिचवालय पुस्तकालय, सरकारी संगठनों, पुस्तकालय के सदस्यों, अनुसन्धान अध्येताओं व ग्रन्यों को अनुसन्धान तथा सन्दर्भ सेवायें प्रदान कर रहा है। ग्रंग्रेजी, हिन्दी व ग्रन्य भारतीय भाषाओं में केवल सदस्यों को उधार देने के लिये सामग्री का एक लघु संग्रह रखा गया है।

पुस्तकालय ने 6,00,000 से ग्रधिक खण्डों के ग्रपने मुख्य संग्रह में हिन्दी, अंग्रेजी और श्रन्य क्षेत्रीय भाषाश्रों में 10,300 से ग्रधिक नई पुस्तकों की वृद्धि की। इसके ग्रतिरिक्त पुस्तकालय ने राजपत्नों, वैधानिक दस्तावेजों, विधान सभाश्रों की कार्यवाहियों ग्रादि राहित केन्द्रीय शौर राज्य सरकार के प्रकाशनों की 15,539 सर्वे भी प्राप्त कीं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र, श्र० श्र० सं० इत्यादि जैसी ग्रन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने ग्रन्य विदेशी सरकारों से इस ग्रवधि के दौरान 4800 से ग्रधिक सरकारी प्रकाशन

प्राप्त किए गए। इस वर्ष से पुस्तक। लय को मुद्रित खण्डों के बजाय माईकोफिश रुप में ग्रमरोकी सरकार के प्रकाशन प्राप्त होने शुरु हो गए। विभिन्न भाषाओं की नौ सौ पचास पित्रकायें ग्रीर 70 दैनिक समाचार पद्म पुस्तकालय में नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं।

पुस्तकालय ने 1983 के दौरान 3730 नये सदस्यों को पंजीकृत किया और 201700 खण्डों को उधार दिया। इसके ग्रितिरिक्त, दिल्ली में विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा ग्रन्तर पुस्तकालय ऋण श्राधार के रूप में 275 खण्ड उधार दिये ग्रीर लगभग 4500 फोटो प्रतियां संस्थाग्रों तथा पाठयों को ग्रहान की गई।

1900 ई० तक भारतीय सरकारी प्रकाशनों के बृहद संग्रह से चुने गये 275 खण्डों की एक बहुत ही सफल पुस्तक प्रदर्शनी का 14-16 दिसम्बर, 1983 के दौरान ध्रायोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शिक्षा संचिव हारा उद्घाटन किया गया था। दो विख्यात इतिहासकारों ने जो इस ग्रवधि के विशेपज्ञ थे, ध्रनुसन्धान सामग्री के रूप में उनके महत्व के सम्बन्ध में सार्थक टिप्पणियां प्रस्तुत की।

# अकादमियां और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

मृजनात्मक कलाओं, अर्थात् माहित्यिक, अभिनय और रूपंकर कलाओं के परिरक्षण श्रीर उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने तीन राष्ट्रीय अकादिमयों, अर्थात् साहित्य अकादिमी, संगीत नाटक अकादिमी तथा लिलत कला अकादिमी की स्थापना की है। नाटकीय कला की प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भी स्थापना की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन संगठनों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलापों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली साहित्य अकादमी के मुख्य कार्यकलाप हैं: अनुवाद के जिए उनकी भाषा संबंधी सीमाग्रों के पार साहित्य लेखकों तथा भाषा को लोकप्रिय बनाना, साहित्य कीट की उत्कृष्ट पुस्तकों को साहित्यिक पुरस्कार प्रदान करना तथा अपने प्रकाशन कार्यक्रम के जिए फैलोशिप सम्मान प्रदान करना; साहित्यिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करना तथा अपनी विभिन्न पित्तकार्थों के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषात्रों में प्रयोगों को प्रोत्साहित करना; अपनी विभिन्न कार्यशालाग्रों के जिए नई पीढ़ि के लेखकों को प्रोत्साहित करना; यात्रा अनुदान तथा अन्य योजनाएं। अकादमी अपनी 22 मान्यताप्राप्त भाषाश्रों के 1,000 से अधिक लेखकों की सहायता से भारतीय साहित्य का एक वृह्त विश्व कोष संकलित कर रही है।

वर्षं के दौरान अकादमी ने निम्नलिखित सेमिनारों का आयोजन किया :--

- (i) जनवरी, 1983 में नई दिल्ली में तमिल किव सुझमण्य भारती की जन्म जताब्दी मनाने के लिए 'कविता तथा राष्ट्रीय पहचान' विषय पर सुझमण्यम भारती के संबंध में एक अंतर्रीष्ट्रीय सेमिनार:
- (ii) मई, 1983 में भुवनेश्वर में "भारती उपन्यासों में सामाजिक वास्तविकता" विषय पर उड़ीसा लेखक फकीर मोहन मेनापित के सम्मान में एक सेमिनार।
- (iii) सितम्बर, 1983 में तिचूर में "ऐतिहासिक कथा साहित्य में दर्शन तथा कौशल" विषय पर विख्यात मलयालम ऐतिहासिक उपन्यासकार जी॰ वी॰ रामन पिल्ले की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक सेमिनार।
- (iv) दिसम्बर, 1983 में सूरत में '19 वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन में सामाजिक अथवा साहित्यिक प्रवृत्तियां' विषय पर प्रसिद्ध गुजराती लेखक नर्मदाशंकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक सेमिनार।

#### कार्यशालाएं

पुस्तक समीक्षा की कला और कौशल पर मद्रास, वम्बई तथा कलकत्ता में साहित्यिक कार्यशालाएं आयोजित की गई। उत्तर भारतीय भाषाओं में लघु कहानी के संबंध में एक अन्य कार्यशाला अप्रैल, 1983 में भोपाल में आयोजित की गई।

अकादमी द्वारा मान्यताप्राप्त भाषात्रीं के 22 भारतीय लेखकों को साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए।

अकावमी ने, अपने 'भारतीय साहित्य के निर्माता' श्रृंखला के श्रंतर्गत कई नई पुस्तकें प्रका-शित की तथा पहले के विनिबन्धों के अनुवाद तथा पुर्नमुद्रण प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1983-84 के दौरान लगभग 60 नए प्रकाशनों के प्रकाशित हो जाने की संभावना है। उल्लेखनीय प्रकाशनों में निम्नलिखित शामिल हैं: 'भारतीय लेखकों का परिचय 1983' 'दि एपिक व्यूटीफुल' तथा बाल्मीकी के मुन्दर कांड का अंग्रेजी काव्य तथा 'रामायण में एशियाई भिन्नताएं' (1981 में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में रामायण पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज)।

भारतीय माहित्य (अंग्रेजी पित्रका) के छः श्रंक तथा समकालीन भारतीय माहित्य (हिन्दी पित्रका) के चार श्रंक भी इसी अविधि के दौरान प्रकाशित किए गए।

संगीत नाटक अकादमी एक राष्ट्रीय संस्था है, जो मुख्य रूप से भारतीय संगीत, नृत्य तथा रंगमंच कलाग्रों की प्रोन्नति तथा विकास, प्रदर्शन कलाग्रों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के स्तरों को बनाए रखने, संगीत, नृत्य तथा नाटक के शास्त्रीय जनजातीय तथा लोककला स्वरूपों को पुनर्जीवित करके उनके परिरक्षण, प्रलेखबद्ध करने तथा उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। अकादमी के दो घटक हैं, अर्थात (1) कत्थक केन्द्र, नई दिल्ली (2) जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल जहां क्रमणः कत्थक नृत्य ग्रीर मणिपुरी नृत्य में प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रदर्शन कलाभ्रों की प्रौन्नित के लिए ग्रकादमी द्वारा गुरू किए गए कार्यक्रमों में एक मद मांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण, उनके लिए सहयोग देना, भाग लेना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अकादमी दिल्ली में मासिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। चालू वर्ष के दौरान आयोजित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्निलिखित हैं:---

- (i) 'हयवादन' नाटक पर पैनल चर्चा;
- r(ii) मराठी में 'हयवादन' नाटक का प्रदर्णन, जिसका निर्देशन श्रीमती विजया मेहता ने किया थाः
- (iii) पंडित रविशंकर को शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) प्रदान करना नथा श्री विजय राघव राव को पुरस्कार प्रदान करना;
- (iv) मुखाकृतियों पर स्लाइडों के माध्यम से श्री विजय तेंदूलकर द्वारा उदाहरण सहित वार्ता;
- (v) कुमारी अबन बाना द्वारा यूर्थीथमी पर व्याख्यान प्रदर्शन।
- (vi) 1 अक्तूबर, 1983 को खंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस समारोह के अवसर पर कलकत्ता युवक गायक मंडली तथा गन्धर्व महा विद्यालय हारा समूहगान का कार्यकम;
- (vii) कथकली में गोथे के फोस्ट पर श्री एम० के० के० नायर द्वारा व्याख्यान प्रदर्शन;
- (viii) केरल के मानकोम्पू शिवशंकर पिल्ले ग्रौर दल द्वारा कथकली में डा० फोस्ट का प्रदर्शन ;
  - (ix) जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल द्वारा नृत्य-नाटक "चैतन्य महाप्रभु" का प्रस्तुतीकरण;
  - (x) कार्बक्रम नृत्य, नाटक ग्रीर संगीत ;
  - (xi) आधुनिक समकालीन नृत्य समारोह;
- (xii) कत्थक केन्द्र द्वारा युवा नर्तकों का समारोह ;
- (xiii) कत्थक केन्द्र द्वारा महाराज कालका विन्दादीन कत्थक महोत्सव।

अकादमी ने संगीत समारोह आयोजित करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान पांच विभिन्न राज्यों में पांच संगीत समारोह आयोजित किए।

विभिन्न राज्य सरकारों/अकादिमियों के सहयोग से, अन्तर-राज्य सांस्कृतिक दल आदान-प्रदान योजना के ग्रंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक दल भेजे गए।

संगीत नाटकं अकादमी,

नर्ड दिल्ली

अकादमी ने वर्ष 1982-83 से श्रीर 1986-87 के अन्त तक पांच वर्षों की अवधि के लिए ब्लाक अनुदान देने के वास्ते 74 संस्थाओं की चुना था। इसके अतिरिक्त, आलोच्य वर्ष के दौरान 192 संस्थाओं/राज्य अकादिमयों को तदर्ष आधार पर अनुदान मंजूर किए गए।

#### प्रलेखन तथा प्रचार

युसुफ हुसैन खां (कंठ), निसार हुसैन खां, जफर हुसैन खां तथा पार्टी (कंठ), सी० आर० व्यास (कंठ), श्री एस० पीनाकपानी, श्रीमती केसरबाई केरकर के कृतों श्रौर पदों, नाटक हमवादन पर पैनल चर्चा की रिकार्डिंग की गई।

आकादमी ने वृत्त चित्र 'मूत नृत्य' के निर्माण का कार्य आरंभ किया जिसका निर्देशन श्री बी० वी० करूय द्वारा किया जा रहा था। अकादमी का, विभिन्न लोक, जनजातीय तथा परम्परागत प्रदर्शन कलाश्रों पर और अधिक वृत्त चित्रों का निर्माण करने की योजना है। अकादमी ने, फिल्म प्रभाग तथा अन्य प्रसिद्ध निर्माताश्रों से अपने अभिलेखागार के लिए प्रदर्शन कलाश्रों पर वृत्त चित्रों के मुद्रण प्राप्त करने का अपना कार्यक्रम भी जारी रखा।

### निम्नलिखित प्रिन्टों का आदेश दिया गया :

अंदूर गोपाल कृष्णन द्वारा कृष्णनाट्टम, (फिल्म प्रभाग से) भान्दु पाथेर, राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केन्द्र, बम्बई से श्रीमती बाला सरस्वती का 35 एम० एम० प्रिन्ट, श्री मणि कौल द्वारा ध्रुपद पर एक फिल्म और श्रुति देशान सम्मति संस्थान द्वारा ट्रा गाडा भवई।

अकादमी ने, शान्ति निकेतन के श्री शरबारी राय चौधरी से प्रसिद्ध संगीतकारों की 5 मूर्तियां प्राप्त करने का भी आर्डर दिया है। आकादमी के इस वर्ष के दौरान श्रौर प्रिन्ट प्राप्त करने तथा प्रसिद्ध संगीतकारों/नर्तकों पर फिल्म बनाने के भी प्रस्ताव हैं। अकादमी, एल० पी० रिकार्ड तथा कैसेट तैयार करने की भी योजना बना रही है।

# परम्परागत प्रदर्शन कलाओं के दुर्लम स्वरूपों की प्रोन्नति तथा परिरक्षण

इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखे गए :---

- (i) गुरू मणी माधव चाकियार के अधीन कूडीयाट्टम प्रशिक्षण (9 छात)
- (ii) गुरू अम्मानूर माधव चाकियार के अधीन कूडीयाट्टम प्रशिक्षण (10 छात्र)
- (iii) निम्निलिखितों के अधीन ध्रुपद प्रशिक्षण:---
  - (क) उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर
  - (ख) पंडित सिया राम तिवारी
  - (ग) पंडित राम चतुर मल्लिक
- (iv) पंडित राम नारायण के अधीन सारंगी प्रशिक्षण
- (v) उस्ताद असद अली खां के अधीन बीन प्रशिक्षण
- (vi) गुरू पुरषोत्तम दास जी के अधीन पखावज प्रशिक्षण
- (Vii) श्री जी॰ शंकर पिल्लै के पर्यवेक्षण में अष्टपदी गायन में प्रशिक्षण
- (viii) श्री नटराज, रामकृष्ण के अधीन नव जनदिनम में प्रशिक्षण
- (ix) श्री के० एल० रामचन्द्र के पर्यवेक्षण में कठपुतली कला में प्रशिक्षण (तोलपावा कूयू, केरल की दास्ताना कठपुतलिया)।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत् कार्यकलाप हैं। आरंभ में ये कार्यक्रम एक वर्ष के लिए मंजूर किए जाते हैं तथा यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के पश्चात् समयाविध बढ़ाई जाती है।

अब्टपदी गायन तथा नव जनार्दनम को छोड़कर अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जारी रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अकादमी अपने दो घटकों, अर्थात् कत्यक केन्द्र, नई दिल्ली और जवाहर लाल नेहरू मणीपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल के माध्यम से कत्यक तथा मणिपुरी नृत्यों के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ।

# युवा रंगमंच कार्यकर्ताओं को सहायता :

यह योजना वर्ष 1979-80 में आरंभ की गई थी। इस योजना के ग्रंतर्गत, अकादमी ने भोपाल में एक राष्ट्रीय स्ट्रीट थियेटर कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें प्रसिद्ध निदेशकों भीर प्रेक्षकों ने भाग लिया। शहर के विभिन्न भागों में स्ट्रीट नाटक दिखाए गए। अकादमी ने, बंगलीर तथा लखनऊ में दो क्षेत्रीय समारोह आयोजित करने की भी योजना बनाई है।

# कठपुतली कला का परिरक्षण तथा प्रोप्नति :

इस योजना का उद्देश्य है: प्रशिक्षण प्रदान करना, कठपुतलियों में नए-नए परिवर्तन लोना श्रादि, कठपुतली थियेटर के संबंध में समारोह एवं कार्यशाला श्रायोजित करना तथा कठ-पुतली कला के संबंध में फिल्में तैयार करना।

निम्नलिखित परम्परागत कठपुंतली थियेटर स्वरूपों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रायोजित किए जाते हैं:

तोलपावा, कूथु, रावनछात्रा, गोम्बे श्रट्टा, तोलु बोम्माल श्रट्टा, तोगालु गोम्बे श्रट्टा, साखी कुन्धई, कुन्धई नाटचा ।

स्कूली बच्चों के लिए कठपुतली खेल मायोजित करने तथा कठपुतली मा-कृत्तियां बनाने के लिए भी म्रनुदान दिए जाते हैं।

ग्रंकादमी ने वर्ष के दौरान इन कार्यकलापों के लिए सहायता देना जारी रखा । देश में प्रचलित विभिन्न कठपुतली स्वरूपों को दर्शाने वाले एक राष्ट्रीय कठपुतली समारोह की भी योजना तैयार की जा रही थी।

### जनजातीय संस्कृति का विकास ः

इस योजना के अंतर्गत अकादमी देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जनजातीय समारोहों की भी सहायता करती रही है। वर्ष के वौरान अकादमी ने भारतीय राष्ट्रीय थियेटर बम्बई के सहयोग से भुज में कच्छ मलधारी जनजातीय समारोह की सहायता की। राजस्थान में भारतीय लोक कला मंडल द्वारा आयोजित एक और जनजातीय समारोह के लिए भी वित्तीय सहायता ही गई।

#### प्रकाशन :

वर्ष 1983-84 के दौरान, अकादमी ने 'संगीत नाटक' पित्रका के तीन अंक (अंक 64 से 66) प्रकाशित किए तथा दो अन्य अंक प्रेस में थे तथा वर्ष की समाप्ति से पहले प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तैमासिक समाचार बुलेटिन भी छापा जा रहा था। अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रकाशन निम्नलिखित हैं:---

के० एल० कृष्णामुट्टी पुलावर द्वारा "तोलपावा कूयु का स्रयोध्या कांड", स्वर्गीय बी० पी० भट्ट द्वारा 'पुष्टि संगीत प्रकाश।

"भारतीय संगीतकारों का परिचय" (दूसरा संस्करण)। तथा भावना का विनि-बंध वर्ष की समाप्ति से पहले छप जाने की श्राशा है।

त्रकादमी के पास एक सुसज्जित पुस्तकालय तथा समकालीन भारतीय कलाओं के रंगीन सलाइडों और फोटोग्राफिक अभिलेखों का एक अभिलेखागार है। यह, कला संगठनों को मान्यता प्रदान करती है तथा राज्यों में कला की प्रौन्नति के लिए प्रत्येक वर्ष सहायक-अनुदान देती है। प्रकादमी ने कई प्रकाशन भी प्रकाशित किए। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं: देवगढ़, किशनगढ़ तथा बून्दी के लघु चिन्नों के पोर्टफोलिओं तथा सोमन्ती हुरे, सुलतान अली, बी० एस० गायटोंडे तथा जहांगीर सवावाला के मोनोग्राफ। श्रकादमी ने नंदलाल बोस के संबंध में एक स्मारक खंड तथा कुमारस्वामी स्मारक सेमिनार दस्तावेज प्रकाशित किए।

सितं कला अकादमी, नई दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्लो इस समय ग्रकादमी फरवरी-मार्च, 1984 में एक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी श्रायोजित करने की तैयारी में व्यस्त है। इसने लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला तथा पणजी में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी से चुनी हुई वस्तुओं की एक प्रदर्शनी ग्रायोजित की है। 10 नीजवान बिटिश चिन्नकारों द्वारा भू-दृष्य के नए पहलूओं की एक प्रदर्शनी, बुल्गेरियाई कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी तथा 7 जर्मन कलाकारों के चिन्नों की प्रदर्शनी भी ग्रायोजित की गई। श्रकादमी बंगलादेश में दूसरी एशियाई कला द्विवार्षिकी, एक ग्रंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी भाग ले रही है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा एशियाई थियेटर संस्था की स्थापना, संगीत नाटक मुकादमी के मधीन वर्ष 1959 में की गई थी। वर्ष 1975 में यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से एक स्वतंत रिजस्टर्ड सोसायटी बन गई। स्कूल का मुख्य उद्देश्य भारत में समकालीन प्रासंगिकता के म्रनुनादी थियेटर म्रांदोलन की प्रोन्नति करना है जिससे देश की परम्पराम्रों भौर सांस्कृतिक विविधताम्रों को जड़ें मजवूत होंगी। म्रपनी स्थापना के छब्बीस वर्षों के दौरान, विद्यालय ने थियेटर म्रांदोलन के क्षेत्र में महान कार्य किया है तथा देश के थियेटर संबंधी स्वरूप को एक नई दिशा प्रदान की है। म्राज यह विद्यालय विश्व में हो रही तुलनात्मक रंगमंच घटनाम्रों के साथ जुड़ा हुम्रा है। यह विद्यालय, प्रतिभावान तथा उत्साही युवा रंगमंच कार्य-कर्ताम्रों को नाट्यकलाम्रों में प्रशिक्षण देता है। नियमित कक्षाम्रों के म्रातिरिक्त स्कूल ने निम्नलिखित कार्यकलाप भी जारी रखे:

- नाटकों के प्रदर्शन को दिखाना ।
- 2. उन उत्साहियों को, जो नियमित प्रशिक्षण के लिए 3 वर्षों तक स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते परन्तु जो रंगमंच में किच रखते हैं, नाट्य कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में रंगमंच कार्यशालाग्रों का ग्रायोजन ।
- 3. रंगमंच प्रदर्शनियां लगाना।
- 4. बाल रंगमंच कार्यकलापों तथा ग्रन्य ग्रंगकालिक पाठ्यक्रमों का संचालन।

समीक्षाधीन शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल तथा इसकी संग्रहकर्ता कंपनी ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनों तथा ग्रन्य कार्यकलापों का ग्रायोजन किया। विद्यालय ने, श्रपने छात्नों के लाभ के लिए अनेक विस्तार व्याख्यानों, कार्यशालाग्रों तथा ग्रध्ययन दौरों का ग्रायोजन किया। 7 से 14 वर्ष के ग्रायु वर्ग के बच्चों के बीच रंगमंच के लोकप्रिय बनान के उद्देश्य से दिल्ली, बेतूल (मध्य प्रदेश) तथा गोरखपुर (उ० प्र०) में लगभग 3 महीनों की श्रवधि की कर्यशालाएं भी ग्रायोजित की गई।

रंगमंच में भारतीय एकता की खोज करने के संबंध में, प्रो० जी० शंकर पिल्ले के निर्देशन में कालीकट विश्वविद्यालय के नाट्य विद्यालय के सहयोग से तिचूर में भ्रारम्भ की गई एक प्रायोगिक परियोजना अत्यन्त सफल रही।

# संस्कृति का संवर्धन और प्रसार

## (1) संवर्धन और प्रसार

सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जो एक स्वायत्त संगठन है, का सम्पूर्ण वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है । केन्द्र का मुख्य उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों के अनेकत्व के बारे में छात्रों के बीच ज्ञान तथा जागरकता पैदा करके तथा पाठ्यचर्या विषयों के साथ इस ज्ञान को जोड़कर शैक्षिक पद्धित को पुनः सजीव रूप देने में सहायता करना है । यह केन्द्र अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों के प्राथमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सेवारत अध्यापकों के लाभ के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

वर्ष 1983-84 के दौरान, निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रायोजत किए गए :--

- 1. कला परिबोध संबंधी ग्रनुस्थापना पाठ्यक्रम।
- प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए पुनक्चर्या पाठ्यकम।
- 3. भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाएं तथा सेमिनार।
- 4. शिक्षा के लिए कठपुतली कला संबंधी पाठ्यक्रम।

समीक्षाधीन श्रवधि के दौरान, केन्द्र ने नई दिल्ली तथा उदयपुर में वो से पांच सप्ताह तक की श्रवधि के छः अनुस्थापना पाठ्यकम/पुनश्चर्या पाठ्यकम तथा कई कार्यशालाएं श्रायोजित कीं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तुकला, मूर्तिकला, चिल्लकला, साहित्य नृत्य, संगीत, रंगशाला, लोक-कला, दस्तकारी इत्यादी के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के विकास के अपेक्षित मूल सिद्धान्तों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्या-ख्यान तथा व्याख्यान-प्रदर्शन, इन कला स्वरूपों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, सेमिनार तथा विचार-विमर्श इत्यादि रखें जाते हैं। इसके ग्रतिरिक्त, नई दिल्ली में शिक्षा के लिए कठपुतली कला पर चार पाठ्यक्रम भी श्रायोजित किए गए।

ग्रध्यापकों को दिए गए प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने तथा स्कूली बच्चों के बीच संस्कृति के ज्ञान तथा कदर को विकसित करने के लिए, उन संस्थाओं को जिनके ग्रध्यापकों ने अनुस्थापन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रदान की जाती है। वर्ष 1983-84 के दौरान, इन संस्थाओं को बांटने के लिए, दृश्य-श्रव्य सामग्री के 300 सेंट तैयार किए जाने का ग्रनुमान है।

इस केन्द्र ने, साँस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यकलापों के कार्यान्वयन में प्रशासकों की भूमिका पर एक सेमिनार भी ग्रायोजित किया । इसके ग्रलावा, समीक्षाधीन ग्रवधि के दौरान प्रिसिपलों/प्रधान ग्रध्यापकों के लिए 4 सेमिनार भी ग्रायोजित किए गए ।

केन्द्र ने "न्यूजलैटर" नामक अपनी तैमासिक पत्निका का प्रकाशन जारी रखा। यह पत्निका विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रशिक्षत अध्यापकों के बीच, शिक्षा तथा सिस्कृति संबंधी विचारों के ब्रादान-प्रदान हेतु एक मंच का कार्य करती है। दृश्य-श्रव्य संसाधन एकत करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तिमलनाडु के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के भ्रमणों का ग्रायोजन किया गया।

ं इस ग्रवधि के दौरान, "किन्नौर का लोक", "दि वुमन पेंटर्स ग्राफ मधुबन" ग्रौर "टेल्स ग्राफ दि फिश्रतुमन" पर फिल्में पूरी की जा रही हैं। स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुवान

मृत्य, नाटक तथा थिएटर मण्डलियों की वित्तीय सहायता

भारतोत्सव (प्रदर्शनियां)

सांस्कृतिक संगठनों का विकास इस योजना का उद्देश्य, भवनों के निर्माण तथा उपस्कर की खरीद के लिए स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान देना है। इस योजना में (धार्मिक संस्थाओं और केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित सार्वजनिक पुरस्कालयों, संग्रहालयों, नगरपालिकाओं, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को छोड़ कर मुख्यत: नृत्य, नाटक, संगीत, लिलत कलाओं, भारत-विद्या तथा साहित्य संबंधी सांस्ःकृतिक क्षेत्रों में कार्यरत संगठन आते हैं।

वर्ष 1983-84 के दौरान इस योजना के श्रन्तर्गत, निर्माण प्रयोजनों तथा उपस्कर की खरीद के लिए राज्य सरकार के माध्यम से सांस्कृतिक संस्थाश्रों से श्रावेदन-पत्न श्रामन्त्रित किए गए थे। योजना के श्रन्तर्गत 14 नए संगठनों को भवन श्रनुदान स्वीकृत किए गए हैं।

इस शीर्ष के ग्रन्तर्गत, इस समय वित्तीय सहायता की दो योजनाए चलाई जा रही है। पहली योजना में, ऐसी सुस्थापित संस्थाओं को, जो प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में ग्रच्छा कार्य कर रही है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रथवा क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र बनने में सहायाता मिल सके। इस योजना के ग्रन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान 21 संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं।

दूसरी योजना के उद्देश्य हैं:--

विशिष्ट प्रकार की प्रदर्शन कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक दलों तथा व्यक्तियों, नाट्य दलों, थियेटर दलों, संगीत मंडलियों, आरकेस्टा यूनिटों, बाल थियेटरों, कठपुतली थिएटरों, एकल कलाकारों को वित्तीय सहायता देना । इसके लिए प्रदर्शन कला कार्यकलापों की सभी शैलियों पर विचार किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983—84 के दौरान, अनावर्ती तदर्थ आधार पर लगभग 60 दलों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है तथा कुछ और मामलों में भी सहायता दिए जाने की संभावना है ।

भारत सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान अमरीका तथा फांस में भारतोत्सव आयोजित करने का निर्णय किया है। भारत की प्रधान मंत्री ने, उत्सव के दौरान पेंग किए जाने वालें विभिन्न कार्यकर्मों के समेकन के लिए श्रीमती पुपुल जायकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति नियुक्त की है। अमरीका श्रीर फांस में भी इसी प्रकार की समितियां स्थापित की गई हैं। यह भारतोत्सव, अतीत से लेकर आज तक के भारतीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलूशों का अधिकतम चित्रण करेगा। इन समारोहों में, प्रदर्शनियों की मालाएं तथा संगीत, नृत्य, नाटकों के कार्यक्रम श्रीर फिल्म प्रदर्शन तथा भारतीय साहित्य, कलाश्रों तथा समाज विज्ञान के विभिन्न पहलूशों पर विचार-विमर्श करने के लिए सेमिनार, संगोष्ठियों, कार्यगालाएं तथा व्याख्यान भी शामिल किए जाएंगे। यह उत्सव भारत की प्रौद्योगिक उपलब्धियों, समकालीन फिल्मों, पुस्तकों लेखाचित्र-कला तथा फोटोग्राफी के साथ-साथ लोक तथा श्रेण्य कलाश्रों के परम्परागत कौशलों का सातत्य प्रदिश्ति करके आधुनिक भारत की विविधता स्वरूप तथा महत्व चित्रित करेगा। यह उत्सव 1985 के वसन्त से आरंग होगा तथा 1986 तक चलेगा और यह भारत तथा दोनों देशों के बीच सद्भाव तथा मेल-मिलाप बढ़ाने के अब तक के कार्यक्रमों में सबसे बड़ा समारोह होगा।

भारत सरकार ने हाल ही में ''सांस्कृतिक कार्यकलामों में रत संस्थाग्रों/संगठनों/सोसाइटियों को वित्तीय सहायता देना'' नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना केअन्तर्गत 20,000 रुपये अथवा कुल खर्च के 50 प्रतिशत का अनुदान, जो भी कम हो ऐसे संगठनों को दिया जाता है जो सांस्कृतिक कार्यकलामों में लगे हुए हैं। पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को राज्य सरकार की सिकारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुदान दिया जाता है:

(क) महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मामलों पर सम्मेलन, सेमिनार ग्रौर संगोष्टियों का

(ख) सर्वेक्षण करने, प्रायोगिक परियोजनाग्रों इत्यादि के आयोजन जैसे विकास कार्य-कलापों से संबंधित खर्च वहन करना।

ऐसे संगठनों के संबंध में, जो अनुदान के लिए पात होंगें, विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी। इस योजना को विज्ञापित किया गया था श्रीर प्राप्त आवेदन पद्मीं पर कार्यवाही की जा रही है।

अखिल भारतीय महत्व की उन संस्थाश्रों को विक्तीय सहायता दी जाती है जो सांस्कृतिक कार्यंकलापों के विकास कार्य में लगी हैं ताकि वे अनुरक्षण और विकासात्मक कार्यकलापों संबंधी अपने व्यय के आंशिक रूप को पूरा कर सकें। इन संस्थाश्रों में 'पिन'' अखिल भारतीय केन्द्र, बम्बई, रामकृष्ण मिशन, संस्कृति संस्थान, कलकत्ता, एशियाई सोसायटी, कलकत्ता ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान, कलकत्ता, मुद्रा सोसायटी, वाराणसी, भारतीय विद्या भवन, बम्बई तथा पारम्परिक संस्कृति संस्थान, मद्रास शामिल हैं।

### (2) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान योजनाएं:

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न राज्यों ग्रीर संघ शासित क्षेत्रों, से 10--14 आयु वर्ग के 100 प्रतिभावान बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए चुना जाता है। ये छात्रवृत्तियां एक बार एक साल के लिए प्रदान की जाती हैं ग्रीर शिक्षा के विश्वविद्यालय स्तर की प्रथम डिग्री पूरी होने अथवा 20 वर्ष की आयु पूरा होने तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक वर्ष इनका नवीकरण किया जा सकता है वर्षार्त कि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ता की प्रगति सन्तोष जनक बनी रहे।

दो वर्षों, म्रर्थात 1980 मौर 1981 के लिए 200 छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी थीं, 1982 से इस योजना को कार्यान्वयन के लिए सांस्कृतिक संसांधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य, संगीत, नाटक, नृत्य, चित्रकारी मूर्तिकला इत्यादि के क्षेत्रों में भारत में ही उच्च प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट होनहार कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । 18-22 ग्रायु वर्ग के उम्मीदवारों को ये छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं । छात्रवृत्तियों की संख्या प्रति वर्ष 75 है । छात्रवृत्ति की राशि 350 रुपए प्रति मास है । एक ग्रप्रैल 1984 से वजीफे की राशि 400 रुपए प्रति मास हो जाएगी ।

1983-84 वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या 75 है और 1984-85 के दौरान भी 75 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

निष्पादन, साहित्यक ग्रीर रूपंकर कलाग्नों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को छात-वृत्तियां प्रदान करने की इस योजना के अन्तर्गत या तो अति उच्च प्रशिक्षण के वास्ते ग्रथवा व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयासों ग्रथवा निष्पादन साहित्यिक ग्रौर रूपंकर, कलाग्रों के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की व्यवस्था है, जिनकी ग्रविध दो वर्ष होती है, जिनमें से एक-एक हजार रुपये प्रति मास की पन्द्रह विष्ठ शिक्षावृत्तियां हैं ग्रीर पांच-पांच सौ रुपये प्रति मास की 35 कनिष्ठ शिक्षा वृत्तियां।

1983-84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या 50 है।

इस योजना के ग्रन्तर्गत साहित्य, कलाग्नों ग्रौर जीवन के ग्रन्य ऐसे ही क्षेत्नों में विख्यात उन व्यक्तियों को, जो ग्रभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों, वित्तीय सहायता दी जाती है । इस योजना के ग्रन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए गृह मामलों पर विचार किया जाता है ग्रौर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कमशः

सांस्कृतिक संगठनों को अनुवान

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्र वृत्ति योजना

विभिन्न क्षेत्रों में युवा, कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां

निष्पादन साहित्यक तथा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को शिक्षा-वृत्तियां प्रदान करना

साहित्य कला और जीवन के अन्य ऐसे हीक्षेत्रों के उन विख्यात व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की योजना जो अमानग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों

निष्पादन, साहित्यक और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में विख्यात कलाकारों को सेवा मुक्ति शिक्षावित्यां 2:1 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है । कुछ असाधारण मामलों में शतप्रतिशत खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है । योजना के अनुसार, उन व्यक्तियों को, जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक हो और जिनकी मासिक आय 600 रु० से अधिक न हो, 400 रु० प्रति मास तक की मासिक वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

वर्ष 1982-83 के दौरान 226 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई थी ग्रौर 1983-84 के लिए मामलों पर विचार किया जा रहा है।

सेवा मुक्ति णिक्षावृत्तियों की योजना इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है कि उन कलाकारों को, जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय श्रेष्ठता प्राप्त की है किन्तु ग्रंब व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो गए हैं, वित्तीय सहायता दी जा सके ताकि वे ग्रार्थिक तंगी से मुक्त होकर ग्रंपना ग्रंभ्यास जारी रख सकें। वर्ष 1983-84 से प्रत्येक वर्ष दस शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक शिक्षावृत्ति की राशि 2000 रू प्रति मास होगी जो दो वर्षों के लिए होगी किन्तु उसकी ग्रवधि दो वर्ष ग्रौर बढ़ाई जा सकती है। इस योजना के ग्रन्तर्गत शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों का चयन शिक्षा मंत्री की ग्रध्यक्षता में एक उच्च ग्रधिकार प्राप्त केन्द्रीय चयन समिति द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिनकी राज्य/संघीय क्षेत्रों की सरकारों ग्रीर केन्द्रीय ग्रंकादिमयों द्वारा, सिफारिश की जाएगी।

#### स्मारक

गांधी वर्शन समिति, नई दिल्ली दृश्य प्रदर्शी, प्रदर्शनियों, सेमिनारों सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रिपिता के जीवन और ग्रावशों का प्रचार करने के उद्देश्य से ग्रीर मंडपों के संवालन व रख-रखाव के लिए गांधी दर्शन समिति प्रदर्शनी की स्थापना सन् 1969 में की गई थी। गांधी दर्शन समिति के तत्वावधान में यह प्रदर्शनी 2 ग्रक्तूवर, 1970 को जनता के लिए पुनः खोल दी गई थी। प्रदर्शनी का उद्देश्य विश्व शान्ति, तालमेल ग्रीर सहयोग सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र की समाजाधिक तथा नैतिक उन्नति के लिए गांधी जी के जीवन लक्ष्य के महत्व के विषय में ग्राम जनता को शिक्षित करना है। यह राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर विशेष कार्यक्रम भी ग्रामोजित करती है जिसमें ग्रावधिक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक प्रदर्शन, शैक्षिक कार्यक्रम, सेमिनार, मौके पर ही निबंध लिखना, स्कूली तथा कालेज छातों के लिए कला तथा संगीत प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इन ग्रवसरों पर स्कूली तथा कालेज छातों ग्रथवा पर्यटकों के लिए तथा ग्रनुरोध किए जाने पर किसी कार्य दिवस पर भी, निःशुल्क फिल्म शो ग्रामोजित किए जाते हैं।

एक अप्रैल से 30 नवम्बर,1983 तक की श्रविध के दौरान गांधी दर्शन प्रदर्शनी को देखने वालों की संख्या कार्य दिवसों पर श्रीसतन लगभग 332 रही। गांधी जयन्ती जैसे विशेष श्रवसरों श्रथमा सम्मेलनों श्रादि के श्रवसर पर दर्शकों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है।

#### भण्डप :

पहले की ही भांति मंडपों तथा श्रास पास के स्थान को साफ श्रौर सुन्दर बनाए रखने तथा जनता को ग्रन्छी मार्गदर्शी सेवाएं प्रदान करने पर ग्रधिक बल दिया गया। पुराने तथा फीके पड़े चित्रों के स्थान पर नए चित्र लगाए गए तथा कुछ नए प्रदर्श तथा उपयुक्त चित्र शामिल किए गए। "हाल श्राफ नेशन बिल्डर्स" नामक एक नए मण्डप का गांधी दर्शन समिति के कार्यकारी श्रध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मण्डप में, उन विख्यात शिक्षाविदों, समाज सुधारकों तथा प्रमुख स्वतंत्रता सैनानियों के चित्र रखे हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

# स्कूलों में गांधी जी की शिक्षाः

गांधी जयन्ती के श्रवसर पर एक श्रवतूबर, 1983 को एक मौन छात्न रैली श्रायोजित की गई, जिसमें दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के 3,000 हजार से श्रधिक छात्न तथा छात्नाश्चों ने भाग लिया । यह रैली दिल्ली के महवपूर्ण क्षेत्रों से होकर गुजरी तथा इस रैली को दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद, श्री जगप्रवेश चन्द्र ने गांधी दर्शन परिसर में संबोधित किया।

गांधी जी के जीवन तथा उपदेशों के विषय में छात्रों को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में मदद देने की दृष्टि से 30 नवम्बर, 1983 को सामान्य ज्ञान में एक परीक्षा भ्रायोजित की गई । इस परीक्षा में दिल्ली भर के245 स्कूलों के 23,652 तथा 35 कालेजों के 225 छात्रों ने भाग लिया।

रुचि रखने वाले छात्नों के लाभ हेतु गांधी दर्शन के परिसर में सितम्बर, श्रक्तूबर, नवम्बर, 1983 महीनों के दौरान साप्ताहिक शिक्षा कक्षाएं श्रायोजित की गई ।

## युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

30 सितम्बर, 1983 को एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (प्रश्नोत्तर मंच) आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न कालेजों की 16 टीमों ने भाग लिया। विजयी टीमों को पंजाब खादी भंडार, नई दिल्ली से खादी वस्न खरीदने के लिए कूपन प्रदान किए गए।

कालेजों के छात्रों के लिए गांधी दर्शन परिसर में शिविर आसोजित किए गए. जिससे कि वे श्रम के महत्व को समझ सकें तथा गांधी दर्शन में ग्रध्ययन के प्रति, ग्रपनी, रुचि बढ़ा सकें। इस कार्यक्रम में तीन कालेजों से 135 छात्रों ने भाग लिया। कला तथा प्रदर्शनी:

कालेजों में ग्रस्थायी प्रदर्शनियां श्रायोजित की गईं तथा गांधीजी के विषय में सोवियत रूस के दूतावास में एक विशेष प्रदर्शनी श्रायोजित की गईं।

गांधी दर्शन समिति ने दिल्ली नगर निगम द्वारा लाल किले पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले गांधी मेले में भाग लिया । गांधी मण्डप में 20 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 1983 तक की अविध के दौरान चित्रों, चित्रकलाओं, चार्टों आदि के माध्यम से गांधी जी के जीवन तथा कृतित्व को प्रदिशत करने वाले गांधी मंडप को लाखों लोगों ने देखा ।

नालन्दा में ह्यूनसांग स्मारक हाल का निर्माण सरकार द्वारा के० लो० नि० वि० के जरिए किया जा रहा है। निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा हो जाने की भाषा है। भारत सरकार द्वारा इन दोनों संस्थाओं को मिलाने के एक प्रस्ताव पर बिहार सरकार के परामर्थ से विचार किया जा रहा है।

नव नालन्वा महा विहार तथा ह्यूनसांग स्मारक हाल, नालन्दा

# ्शताब्दियां और वर्षगांठे

ऐसे लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों की जिन्होंने सांस्कृतिक दाय, विचारों के विकास तथा सामाजिक प्रणालियों में सुधार की दिशा में योगदान किया है, शताब्दियां समय समय पर बनाई जाती हैं। प्रमुख शताब्दियों के लिए सामान्यत वर्ष भर का कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस प्रकार को प्रत्येक शताब्दी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जिन कार्यक्रमों की सिफारिश की जाती है, उनमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं तथा उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रलयों, विभागों द्वारा, जिनमें शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय भी शामिल है, अपनी अपनी सामान्य तथा चालू योजनाओं के ग्रंतर्गत कार्योन्वित किया जाता है। तथापि, जो कार्यक्रम किसी भी विद्यमान योजना के ग्रंतर्गत नहीं ग्रा सकते हैं उन्हें शताब्दी सैल द्वारा कार्यान्वित किया जाता है श्रेर इसके लिए योजनागत बजट में तदर्थ व्यवस्था की जाती है। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों, समारोहों का ग्रायोजन, प्रकाशन, प्रदर्शनियां, स्मारिका ग्रादि शामिल होते हैं।

संस्कृति विभाग ने वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तियों की निम्नलिखित शताब्दियां श्रायोजित की :--

# नन्दलाल बोस जन्म शताब्दी समारोह:

प्रसिद्ध कलाकार तथा चित्रकार श्री नन्द लाल बोस की जन्म शताब्दी मनाने के लिए दिसम्बर, 1983 में प्रधानमंत्री की ग्रध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की गई थी।

नन्द लाल बोस से संबंधित राष्ट्रीय सिमिति की दो बैठकें क्रमशः 24 फरवरी तथा 25 ग्रगस्त, 1983 को हुई थीं । सिमिति की सिफारिशों के ग्रनुसार प्रधान मंत्री द्वारा 5 दिसम्बर, 1983 को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया तथा इसी दिन उनके द्वारा राष्ट्रीय ग्राधुनिक कला वीथी में एक डाक टिकट जारी किया गया । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा एक संस्मारक ग्रन्थ तैयार किया जा रहा है।

#### जय प्रकाश नारायण स्मारक समिति:

. स्वर्गीय श्री जय प्रकाश नारायण की यादगर को बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों का सुझाव देने हेतु भारत की प्रधानमन्त्री की ग्रध्यक्षता में एक जय प्रकाश नारायण स्मारक समिति का गठन किया गया है।

21 जून 1983 को हुई इति हो पहलो वैठश में की गई सिफारिशों के सबंध में अब तक हुई गगित को सनीक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में जय प्रकाश नारा-यण से संबन्धित राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक 29 अगस्त 1983 को हुई। दूसरी बैठक में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

## डा० राजेन्द्र प्रसाद जन्म शताब्दी :

भारत के प्रथम राष्ट्रपित डा॰ राजेन्द्र प्रसाद की जन्म शताब्दी 3 दिसम्बर, 1984 को है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय किया गया है। स्वर्गीय डा॰ राजेन्द्र प्रसाद की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक राष्ट्रीय सिमिति का गठा किया गया है जिसकी अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं

1 दिसम्बर, 1983 को हुई राष्ट्रीय सिमिति की पहली बैठक में, सिमिति ने कई कार्यक्रमों का मुझाव दिया, जिन्हों संबंधित विभागों/राज्यों तथा अन्य एजेन्सियों के, परामर्श से कार्यान्वित किया जा रहा है। न कार्यक्रमों में, डाक टिकट जारी करना डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन, संस्मारक ग्रन्थ तथा पत्नाचार का

#### अन्य शताब्दियाँ

प्रकाशन, वृत्त अथवा दूरदर्शन फिल्म, प्रदर्शनियां, राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, स्मारक का प्रतिष्ठापन तथा एक विशाल पुस्तकालय एवं संप्रहालय की स्थापना शामिल है। दयानन्द सरस्वती प्रण्य शताब्दी :

वर्ष 1983 के दौरान दयानन्द सरस्वतों की पुण्य शताब्दी मनाने के लिए, सर्वदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा, रामलीला ग्राउन्ड, नई दिल्ली द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी में 4 वेदों के अनुवाद तथा संस्मारक खण्ड के प्रकाशन के लिए 3 लाख रु० संस्वीकृत किए गए।

# हिजरी सन की 1400 वीं वर्षगांठ से सम्बन्धित समारोह:

सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री एम॰ एस॰ सैथ्यू को, "भारत की इस्लामी विरासत" विषय पर एक वृत्त चित्र बनाने का काम सौंपागया। इस फिल्म की लागत 14.00 लाख र॰ होगी।

# सुबह् मण्य भारती शताब्दी समारोह:

वर्ष 1982 के दौरान सुब्रह् मण्य भारती को जन्म शताब्दी मनाने के लिए प्रधान मंत्री के निर्देश पर अखिल भारतीय सुब्रह मण्य भारती शताब्दी समारोह समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष, संसद सदस्य श्री कमलापित तिपाठी हैं। वर्ष के दौरान समिति की सभी सिकारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई जिसमें एक स्मारक खण्ड का प्रकाशन भी शामिल है।

सुब्रह्मण्य भारती की चुनी हुई रचनाओं का अंग्रेजी तथा हिन्दी में एक स्मारक खंड प्रकाशित करने के लिए एक प्रकाशन समिति का गठन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए 2.12 लाख रु० का अनुदान मंजूर किया गया।

उपरोक्त शताब्दियां मनाने के अतिरिक्त, प्रसिद्ध व्यक्तियों की शताब्दियां, जयन्तियां मनाने के लिए स्वेच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई । एक प्रसिद्ध बुद्ध अनुयायी एटीस दीपाकर की 1000 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अनुदान दिए गए।

# सांस्कृतिक संबंध

सांस्कृतिक करार/सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना पैदा करने के लिए शिक्षा, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सूचना विनिभय एक महत्वपूर्ण साधन है। एक टिकाऊ विश्व समाज के निर्माण तथा सामाजिक एवं आधिक विकास को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विनिभय के महत्व को और अधिकाधिक स्वीकार किया जाने लगा है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

मंत्रालय, विश्व के बहुत से देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने की नीति पर सिक्रय रूप से कार्य करता रहा है और यह भारत के सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण अंग है। 1970 तक विदेशों के साथ हस्ता-क्षित केवल 21 सांस्कृतिक करारों की तुलना में स्रव यह संख्या बढ़कर 70 तक पहुँच गई है, जिसमें इस वर्ष इथोपिया, फिनलेण्ड, मालदीन अपर बोल्टा और यमन अरव गणराज्य के साथ हस्ताक्षरित 5 करार भी शामिल हैं। विदेशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंधों में हुई प्रगित का यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। सांस्कृतिक करारों से, नए संबंधों की स्थापना, पुराने तथा ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ करने और विद्यमान संबंधों को नई दिशा प्रदान करने में भी सहायता मिलती है।

. सांस्कृतिक करारों के अंतर्गत सहयोग के मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से, जिनमें विनिमयों के ब्यौरों का उल्लेख होता है, कार्यान्वित किया जाता है। इन कार्यक्रमों को हर दो-तीन साल के बाद तैयार किया जाता है और इनकी समीक्षा की जाती है। अनेक देशों के साथ सांस्कृतिक करारों की रूपरेखाओं के अंतर्गत नियमित विनिमय कार्यक्रम तैयार करने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं, जिनकी फिलहाल संख्या 39 है, जिनमें इस वर्ष यूनान, ट्युनिधिया बंगलादेश, जर्मन संघीय गणराज्य, जोर्डन, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, पोलण्ड, सोवियत रूस, वियतनाम, नार्वे, कोरिया गणराज्य, फांस, क्यूबा, यमन लोक जन गणराज्य, फिनलेण्ड और मारीशस के साथ हस्ताक्षरित नवीकृत किए गए 16 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम शामिल हैं। उन देशों के संबंध में, जिनके साथ अभी तक सांस्कृतिक विनिमय के नियमित कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए है, प्रदर्शन दलों की यात्राओं, छात्रवृत्तियों की पेशक्रम आदि जैसे तथ्य सांस्कृतिक कार्यकलापों के आधार पर द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंध बनाए गए हैं।

प्रदर्शन मण्डलियों, प्रदर्शनियों और विद्वानों के आदान प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमों ने सांस्कृतिक छिव को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई है और विभिन्न देशों के साथ हमारे समप्र संबंधों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिन रही है। तथापि हमारे विनिमय कार्यक्रमों में अब नए क्षेत्रों की खोज की जा रही है और अब यह छात, अध्यापक, कला वस्तुओं के विनिमयों की मानक पद्धित तक हो सीमित नहीं है। अब इनमें खेल, जन संचार साधनों, देश और विदेशों में उच्च अन्ययन संस्थाओं के बोच शैक्षिक संबंधों भाषा अध्ययन कार्यक्रमों, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, सम्मेलनों में भाग लेना, व्यावसायिक और तक्नोकी प्रशिक्षण, पुरातत्व आदि जैसे कई और सहयोग के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये कार्यक्रम, हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं।

उच्च स्तरीय सदभावना यात्राएं सांस्कृतिक संबंधों के विकास में ऐतिह।सिक रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। वर्ष के दौरान शिक्षा मंत्री श्रीमती शीला कौल के नेतृत्व में

सदमावना यात्राएं/सरकारी प्रतिनिधि मण्डल इथोपिया और केनया में प्रतिनिधि मण्डल भेजे गए। इथोपिया के इस दौरे के दौरात सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए जबिक केनया के कार्यक्रम में पारस्परिक हित के मामलों पर वहां के उच्च शिक्षा और बुनियादी शिक्षा मंत्री के साथ चर्चाएं शामिल थी। उप शिक्षा मंत्री श्री पीं० के० थुगन ने वियतनाम का दौरा किया और इस दौरे के दौरान वियतनाम के साथ 1983-84 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। हंगरी के शिक्षा तथा सांस्कृतिक उप मंत्री (महामहिम डा॰ फेरेन्क रतकई), यूनान के सांस्कृतिक और विज्ञान मंत्री (महामहिम श्रीमती मेलिना मरकौरी) मिश्र के उप शिक्षा मंत्री (महामहिम डा॰ मंत्री (महामहिम डा॰ ए॰ मजीद खान) और तन्जानिया के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री (महामहिम श्री जेकसन एम॰ मकवेट्टा) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डलों ने भारत का दौरा किया।

मंत्री स्तर के दौरों के अलावा सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमण्डल निम्नलिखित देशों को भेजे गए: (1) शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी भारत सं० राज्य उपआयोग (2) भारत सं० ज० ग० स्थाई समिति की छठी बैठक में भाग लेने तथा एक नया सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार करने के लिए सं० ज० ग० (3) नए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए भारत सोवियत रूस संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सोवियत रूस, (4) एशिया और उत्तरी अफीका में 31 वी अन्तर्राष्ट्रीय मानव विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए जापान, और (5) तीसरे राष्ट्रमण्डलीय कला प्रशासक सम्मेलन में भाग लेने के लिए हांग कांग, और (6) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए यमन लोक जन गणराज्य।

बेल्जियम, कोरिया, लोकतांत्रिक जन गणराज्य, कोरिया गणराज्य फांस, क्यूबा और फिनलेण्ड के सरकारों प्रतिनिधिमंडलों का, इन देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए स्वागत किया गया।

# विभिन्न अध्यायों में वर्णित मदों का वित्तिय आवंटत (लाख रुपए)

| क∘ स०                    | मद                                                         |                   |             |               |         |                        |                   | प्रानग्रहान<br>3-84 | वज <b>ट प्राक्कलन</b><br>1 <u>१</u> ८ ४—८५ |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|                          |                                                            |                   |             |               |         |                        | मूल               | <br>मंशोधित         |                                            |  |
| 1                        | 2                                                          |                   |             |               |         | 3                      | 4                 | 5                   | 6                                          |  |
|                          |                                                            |                   |             |               | शिक्ष   | ा विभाग                |                   |                     |                                            |  |
| स्कूल शि                 | क्रा                                                       |                   |             |               |         |                        |                   |                     |                                            |  |
| 1. केन्द्रीय             | य तिब्बती स्कूल प्रशासन                                    |                   |             |               |         | योजनेतर                | 112,75            | 122.51              | 130,69                                     |  |
| 2. केन्द्रीय             | य विद्यालय संगठन                                           |                   |             |               |         | योजनेतर                | 3490,00           | 3864,32             | 4486,2                                     |  |
| 3. बाल १                 | भवन सोसायटी .                                              |                   | _           |               |         | योजनागत                | 22,00             | 22,00               | 22.0                                       |  |
|                          | •                                                          |                   | •           | •             | •       | योजनेतर                | 24.14             | 27,96               | 29.30                                      |  |
| 4. सामद                  | ायिक गान अभियान .                                          |                   |             |               |         | योजनागत                | कुछ नहीं          | 15.63               | 40,0                                       |  |
| -                        | य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (खुल                               | ग स्कल परिय       | -<br>ਹਿਤਜਾ\ | •             |         | योजनागत                | 30 141            | 10.00               | 21.0                                       |  |
|                          | ांग बच्चों की समेकित शिक्षा                                |                   |             | •             |         | योजनागत<br>योजनागत     | 41,00             | (1 00               | 21.0                                       |  |
|                          | ह दौरान मारे गए/स्थायी रूप हे                              |                   |             | <del>}}</del> |         | वाजनागरा               | 41.00             | 41.00               |                                            |  |
|                          | ज्यारान मार गए/स्थाया रूप स<br>च्चों को शैक्षिक रियायतें . | । । यक्षणा गहुर   | , सशस्त्र र | ।। नका/का     |         | योजनेतर                | 3 70              | 1 75                | 1 7                                        |  |
|                          | शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक ि                         | ,<br><del>T</del> | •           | •             | •       | याजनतर<br>योजनेतर      | 1,70              | 1.75                | 1.7                                        |  |
|                          |                                                            | वानयम काय         | कम          | •             | •       | •                      | 1.00              | 1.00                | 1,0                                        |  |
|                          | कों को राष्ट्रीय पुरस्कार                                  |                   | ,           | ٠,            |         | योजनेतर                | 3, 15             | 3,22                | 5.7                                        |  |
|                          | य पब्लिक तथा आवासीय स्कू                                   | लों में एन० सं    | िसी०        | नूनियर डि     | वीजन    | ->->-                  |                   |                     |                                            |  |
| ट्र <b>ूप</b>            |                                                            |                   | •           | •             | •       | योजनेतर                | 5,50              | 5,60                | 5.5                                        |  |
|                          | क प्रौद्योगिकी कार्यक्रम                                   | •                 | •           |               | ţ       | योजनागत                | 359,00            | 359.00              | 599.0                                      |  |
| 12. जनसं                 | ख्याशिक्षा <sub>ं</sub>                                    | •                 |             | •             |         | योजनागत                | 150,00            | 103.00              | 150.0                                      |  |
| 13. राष्ट्री             | यि गैक्षिक अनुसंधान तथा प्रा                               | शिक्षण परिष       | Ŧ.          | •             |         | योजनागत                | 310,00            | 251.35              | 330.0                                      |  |
|                          |                                                            |                   |             |               |         | योजनेतर                | 800,00            | 912.00              | 939.0                                      |  |
| 14. स्वैचि               | छक संगठनों को सहायता                                       | •                 |             |               |         | योजनागत                | 10,00             | 8.50                | 17.0                                       |  |
| १५. अनीप                 | गचारिक शिक्षा .                                            |                   |             |               |         | योजनागत                | 475.00            | 732,00              | 677.0                                      |  |
| 16. शिग                  | शिक्षा                                                     |                   |             | ,             |         | योजनागत                | 15,00             | 15.00               | 20.0                                       |  |
| •                        | ाह्नभोजनकार्यक्रम .                                        |                   |             |               |         | योजनागत                |                   |                     | -                                          |  |
|                          | ा<br>।ौपचारिक शिक्षा के लिए काग                            | जिलेक्ट पर्वे     | र राज्यों   | को केल्बी     | य वस्ती |                        |                   |                     |                                            |  |
|                          | यता                                                        |                   | . 31-31     | -             |         | योजनागत                | 550,00            | 144,52              | 450.0                                      |  |
| शारी <b>री</b> व         |                                                            | •                 | •           | •             | -       | .,                     |                   |                     | •                                          |  |
|                          |                                                            | _                 |             |               |         | - <del></del>          |                   | 1.4.00              |                                            |  |
| 1. ल <b>ध्</b> र्म       | ोबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्ष                               | ा कालज            | •           |               | •       | योजनागत<br>योजनेतर     | 14,00<br>27,80    | 14.00<br>33.00      |                                            |  |
|                          | c c <u>C</u>                                               |                   | -           |               |         | योजनतर ।<br>योजनागत    | 6.00              | 6.00                |                                            |  |
| <ol> <li>शारी</li> </ol> | रिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानी                              | कासुदृढ्क         | .न्।        | •             | •       | योजनागत !<br>योजनागत ! | 10,00             | 7.00                |                                            |  |
| 3. योग                   | की प्रोन्नति                                               | •                 | •           | •             | •       | योजनेतर                | <sup>7</sup> 6,75 | 7.85                |                                            |  |
| নতন যি                   | ाक्षा तथा अनुसंधान                                         |                   |             |               |         |                        |                   | <b>K</b>            |                                            |  |
| • •                      | <b>.</b>                                                   |                   |             |               |         | _                      |                   |                     |                                            |  |
| 1. विष्व                 | विद्यालय अनुदान आयोग                                       | •                 |             |               |         | योजनागत 🏻              | 5722.00           | 4272.00             |                                            |  |
|                          | -                                                          |                   |             |               |         | योजनेतर]               | 8000.00           | 8900.00             |                                            |  |
| 2. भार                   | तीय उच्च अध्ययन संस्थान                                    |                   |             |               |         | योजनेतरः               | 35.00             | 32, 53              | 35.                                        |  |
|                          | तीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परि                              | रेषद .            |             |               | -       | योजनागत                | 25.00             | 33,00               | 32.                                        |  |
|                          | तीय ऐतिहासिक अनुसंधान प                                    |                   |             |               |         | योजनागत                | 20.00             | 22.00               | 33, (                                      |  |
| 4. HIV                   | वाव दावहा। तम जनुत्रवाग म                                  |                   | •           | -             |         | योजनेतर                | 34.50             | 38.00               | 39,                                        |  |

<sup>\*</sup>क्रजट व्यवस्था समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत/मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजना ।

| 1     | 2                                                                 |             |            |          |      | 3                  | . 4           | 5               | 6              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5.    | अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान                                   |             |            |          | •    | योजनागत<br>योजनेतप | 5.00<br>10.00 | 5.00<br>10.00   | 25.00<br>10.50 |
| 0     | भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परि                                | יבחי        |            |          |      | योजनागत            | 135.00        | 148.00          | 170,00         |
| ij.   | मारताय समाजिक विज्ञान अनुसंधान पा                                 | <b>९५</b> ५ | •          | •        | •    | योजनेतर            | 145,00        | 160.00          | 166.98         |
| 7.    | णास्त्री भारत-कनाडा संस्थान                                       |             |            |          |      | योजनेतर            | 18.90         | 18,90           | 20,00          |
|       | विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापन                             | तो के बेत   | नगानों का  | पंशोधन   |      | योजनेतर            | 200,00        | 200.00          | 190,00         |
|       | पंजाब विश्वविद्यालय की ऋण                                         |             |            |          |      | योजनागत            | 25,00         | 25.00           | 25.00          |
|       | राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर                                       |             | Ċ          |          | ·    | योजनेतर            | 1.40          | 0.65            | 1,40           |
|       | व्यावसायिक संगठनों को सहायता                                      |             | •          |          |      | योजनागत            | 5.00          | 5.00            | 5.00           |
|       | डा० जाकिर हसैन कालिज                                              | •           | •          |          |      | योजनागत            | 5,00          | 5.00            | 26.00          |
| 140   | or an a garage                                                    | •           | •          | •        |      | योजनेतर            | 2.00          | 2.13            | 2,23           |
| 13.   | भारतीय विश्वविद्यालय संघ                                          |             |            |          |      | योजनागत            | 15.00         | 25.00           | 15,00          |
| -     |                                                                   |             | -          |          |      | योजनेतर            | 1.52          | 1.60            | 1,64           |
| 14.   | जागिया मिलिया इस्लामिया                                           |             |            |          | ,    | योजनागत            | 15.00         | 15.00           | 19.00          |
|       |                                                                   |             |            |          |      | योजनेतर            | 27.81         | 29.04           | 30,09          |
| तक    | नोको शिक्षा                                                       |             |            |          |      |                    |               |                 |                |
| 1.    | कोटि सुधार कार्यकम (सीधी केन्द्रीय सह                             | तयता तथ     | ा सामदायि  | क पालिटे | विनक | ) योजनागत          | 150,00        | 200.00          | 200.00         |
|       | <b>3</b> ·· · · · <b>(</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |             | , <b>3</b> |          |      | योजनेतर            | 78,00         | 78.00           | 85.00          |
| 2.    | प्रशिक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम .                                  |             |            |          |      | योजनागत            | 40.00         | 40,00           | 94.0           |
| -     | And and an                    | •           | •          |          | •    | योजनेतर            | 163,35        | 175.70          | 186.7          |
| 3.    | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान .                                     |             |            |          |      | योजनागत            | 700,00        | 700,00          | 800.0          |
|       |                                                                   |             | ·          | •        |      | योजनेतर]           | 2998.82       | 3306.71         | 3766.1         |
| 4.    | उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों और अनुसंधान                              | का विक      | ास         |          |      | योजनागत            | 70.00         | 70.00           | 100.0          |
|       | , ,                                                               |             | •          |          |      | योजनेतर            | 130,00        | 130,00          | 140.0          |
| 5.    | क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज .                                       |             |            |          |      | योजनागत,           | 115,00        | 115,00          | 250.0          |
|       |                                                                   |             |            |          |      | योजनेतर            | 676,95        | 735.15          | 810.2          |
| 6.    | केन्द्रीय संस्थान (तकनीकी शिक्षक प्रशिष                           |             |            |          |      |                    |               |                 |                |
|       | वास्तुकला स्कुल रा० औ० ई० प्र० सं०<br>प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची | बम्बई उ     | रिरा०ग     | ) और ह   | 0    | योजनागत            | 125.00        | 120.00          | 150.0          |
| _     | •                                                                 | •           | •          | •        | •    | योजनेतर            | 296.74        | 316.19          | 345.0          |
| 7.    | भारतीय प्रयन्ध संस्थान                                            | •           | •          | •        | •    | योजनागत            | 200.00        | 200.00          | 225.0          |
|       |                                                                   |             |            |          |      | योजनेतर            | 311,90        | 348.22          | 3628           |
|       | प्रयासनिक स्टाफ कालेज .                                           | •           | •          | •        | •    | योजनेतर            | 2,50          | 3.73            | 3.5            |
|       | प्रबन्ध गिक्षा                                                    |             |            |          |      | योजनागत            | 15.00         | 15.00           | 20.0           |
| 10.   | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाए                                  | ţ           |            |          | ,    | योजनागत            | 600.00        | 5 <b>75.0</b> 0 | 500,0          |
| 11.   | नई योजनाएं                                                        | •           |            |          |      | योजनागत            | 1000,00       | 1980.00         | 2030,0         |
| 12.   | एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान .                                     |             |            | ,        |      | योजनेतर            | 5,00          | 7.50            | 8,5            |
| 1 3.  | शैक्षिक परामर्शदाता भारत लि०                                      |             |            |          | •    | योजनागत            | 8,00          | 13.00           | 10,0           |
| प्रौद | : शिक्षा                                                          |             |            |          |      |                    |               |                 |                |
| 1.    | प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करना                                   |             | i          |          |      | योजनागत            | 110,00        | 221.00          | 160,0          |
|       | ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना                              |             |            |          |      | योजनागत            | 1530.00       | 1609,00         | 2870,0         |
|       |                                                                   |             | ,          |          |      | योजनेतर            | 130.00        | 130.00          | 130,0          |
| 3     | प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र से कार्यरत स्वैच्छिक                     | एजेंसियों   | को सहायत   | ा (राज्य |      | योजनागत            | 135,00        | 235,00          | 335,0          |
|       | संसाधन केन्द्रों तथा मूल्यांकन सहित)                              |             | •          |          |      | योजनेतर            | 7.50          | 7.50            | 10.7           |
|       | . उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम                           |             | -          |          |      | योजनागत            | 180.00        | 90,00           | 280.0          |
| 5     | श्र मिक विद्यापीठ                                                 | • .         |            |          |      | योजनागत            | 20,00         | 20.00           | 25.0           |
|       |                                                                   |             |            |          |      | योजनेतर            | 21,23         | 21,34           | 22,2           |

| 1 2                                                                                                                                               | 3          | 4           | 5      | 6       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|---------|
| <ol> <li>प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (मृदण प्रैस सहित)</li> <li>.</li> </ol>                                                                           | योजनागत    | 25.00       | 14.05  | 22.00   |
|                                                                                                                                                   | योजनेतर    | 24.78       | 23.94  | 24.65   |
| <ol> <li>महिला प्रौढ़ साक्षरता के लिए सिंक्तार्य हेतु राज्यों को पुरस्कार</li> </ol>                                                              | . योजनागत  | <del></del> | 300.00 | कुछ नही |
| <ol> <li>महिला तथा लड़िकयों के लिए अनीपचारिक शिक्षा की यूनिसेफ सहायता-</li> </ol>                                                                 | योजनागत    | -,-         | 4.65   | 3.00    |
| प्राप्त परियोजनाएं                                                                                                                                | योजनेतर    | 1,66        | 3,76   | 4.59    |
| ात्रवृत्तियाँ                                                                                                                                     |            |             |        |         |
| <ol> <li>राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां योजना</li></ol>                                                                                                 | योजनागत    | 350.00      | 300.00 | 420.00  |
| 2 (क) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना                                                                                                              | योजनेत र   | 400.00      | 400.00 | 400.00  |
| (ख) वसूल न हुए ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते सें डालना .                                                                                         | योजनेतर    | 8.00        | 8,20   | 8.30    |
| (ग) 1974 से पहले के अध्येताओं से समेकित ऋणों से की गई                                                                                             | योजनेतर    |             |        |         |
| वसूलियों में राज्य सरकारों का $50\%$ हिस्सा $$                                                                                                    | योजनेतर    | 16.00       | 16,00  | 16.00   |
| <ol> <li>अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां</li> <li>.</li> </ol>                                                                | योजनेतर    | 105.00      | 105.00 | 110.00  |
| <ol> <li>हिंदी में उत्तर-मैद्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्नों व</li> </ol>                                                       | ो          |             |        |         |
| छात्रवृत्ति∕सहायक-अनुदान                                                                                                                          | योजनेतर    | 33.00       | 33.00  | 33.00   |
| <ul><li>5. सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना</li></ul>                                                                                         | योजनेतर    | 60.00       | 50.00  | 60.00   |
| <ul> <li>विदेश मंदालय की निधि से बंगलादेश के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां .</li> </ul>                                                       | योजनेतर    | 20.00       | 20.00  | 20.00   |
| 7. विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां                                                                                             | योजनेतर    | 80.00       | 75.00  | 77.0    |
| <ol> <li>संस्कृत को छोड़कर अन्य प्राचीन भाषाओं, अर्थात् अरबी और फारसी के अ</li> </ol>                                                             | भ्ययन      |             |        |         |
| में लगी परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां                                                                         | . योजनागत  | 1.00        | 1,00   | 1.00    |
| <ol> <li>ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृ</li> </ol>                                                 | तं         |             |        |         |
| योजना                                                                                                                                             | योजनागत    | 150.00      | 150.00 | 130.0   |
| 0. विदेश जाने वाले भारतीय अध्येता                                                                                                                 | योजनेतर    | 7.50        | 7.50   | 8.00    |
| <ol> <li>विदेश जाने वाले अध्येताओं को आंशिक वित्तीय सहायता .</li> </ol>                                                                           | योजनेतर    | 0.40        | 0.40   | 0.4     |
| <ol> <li>भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां</li> </ol>                                                                       | योजनेतर    | 24.00       | 17.00  | 24.0    |
| स्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट                                                                                                                       |            |             |        |         |
| 1. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास                                                                                                                         | योजनागत    | 20.00       | 26.00  | 37,0    |
| (क) सामान्य कार्यकलाप                                                                                                                             | · योजनेतर  | 32.91       | 37.91  | 42.1    |
| विश्वपुस्तक मेला                                                                                                                                  | योजनागत    | 12.00       | 25.00  | 0.5     |
| (ख) आदान-प्रदान                                                                                                                                   | . योजनागत  | 4,00        | 4.75   | 6.0     |
| (ग) नेहरू वाल पुस्तकालय                                                                                                                           | . योजनागत  | 17.00       | 17.00  | 18.0    |
| <ul><li>(घ) विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सहायताप्राप्त प्रकाशन की योज</li></ul>                                                               | ना योजनागत | 25.00       | 25.00  | 35.0    |
| (ङ) नेहरू भवन                                                                                                                                     | . योजनागत  | 12.00       | 5.25   | 10.0    |
| <ol> <li>विदेशी लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सस्ते संस्करण .</li> </ol>                                                         | योजनागत    | 1.00        | 1.00   | 1.5     |
| <ol> <li>राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् तथा पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप</li> </ol>                                                                  | योजनागत    | 3.00        | 3.00   | 15,0    |
| 4. पुस्तक निर्यात संवर्धन कार्यकलाप                                                                                                               | . योजनागत  | 6.00        | 6.00   | 7.0     |
| <ol> <li>साहित्यिक और कलात्मक कृतियों तथा सी० ई० पी० की रक्षा के लिए अन्त</li> </ol>                                                              | र्रा-      |             |        |         |
| ष्ट्रीय यूनियन को अंश-वः न                                                                                                                        | योजनेतर    | 10.00       | 10,00  | 7.0     |
| 6. कापीराइट बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता .                                                                             | योजनेतर    | 0,20        | 0.20   | 0.3     |
| 7. कापीराइट बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को मानदेय                                                                                | योजनेतर    | 0.40        | 0.38   | 0.4     |
| <ol> <li>विगोष कागज, कार्डों, इस्पात अलमारियों आदि की खरीद</li> </ol>                                                                             | . योजनेतर  | 0.50        | 0,50   | 1.0     |
| <ol> <li>निताजी सुभाच चन्द्र बोस अनुसंधान ब्यूरो को संग्रहित कृतियों के लिए अन्</li> </ol>                                                        |            | 0.78        |        | 0.7     |
| 9. नताणा चुनाच चन्द्र बात जनुत्तवान व्यूरा ना तत्राहरा द्वाराचा ना तर्वर<br>10. राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान केन्द्र कार्यालय खर्च | . योजनागत  | 1.00        | 1,00   | 0.5     |
| 10. राजाराम माहन राय राष्ट्राय शाक्षक अनुसद्यान कन्द्र कायालय खप<br>भाषाओं का विकास                                                               | , STORY    | 1.00        | .,     | u. J    |
| <ol> <li>गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघणासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति</li> </ol>                                                    | . योजनागत  | 27.00       | 27,00  | 20.0    |
|                                                                                                                                                   |            | 10,00       | 10.00  | 6.0     |
| <ol> <li>गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघश्वासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण काले<br/>की स्थापना</li> </ol>                                  | ण। नामनागत | 10,00       | 10,00  | 0,0     |

| 1    | 2                                                             |           | ·               | ·             |                |                |                |                | 3                | 4     | 5     | 6        |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------|-------|----------|
| 3. ₹ | वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वि                                  | त्तीय सह  | ायता            |               |                |                |                |                | योजनागत          | 35.00 | 45.00 | 30.00    |
|      | •                                                             |           | •               |               |                |                |                |                | योजनेतर          | 12,00 | 12.00 | 12.00    |
| 4. 5 | केन्द्रीय हिंदी निदेशालय                                      |           |                 |               |                |                |                |                | योजनागत          | 17.74 | 17.92 | 31.77    |
|      |                                                               |           |                 |               |                |                |                |                | योजनेतर          | 44.88 | 46.25 | 47.62    |
| 5, 7 | केन्द्रीय हिंदी निदेशालय में पस्न                             | ाचार प    | ाठ्यकम          |               |                |                | -              |                | योजनागत          | 9.00  | 10.65 | 11.00    |
| 6. 3 | गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी                             | लेखकों व  | ं<br>को पुरस्का | <b>र</b> ॥    |                |                |                |                | योजनागत          | 0,40  | 0.80  | कुछ नहीं |
|      | केन्द्रीय हिंधी निदेशालय पुस्तव                               |           | -               |               | द ५            |                |                |                | योजनेतर          | 0.40  | 0.40  | 0.60     |
|      | वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दा                                     |           | _               |               |                |                | _              |                | योजनागत          | 6,00  | 6.00  | 8.67     |
|      | केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल                                   | ****      |                 |               |                |                |                |                | योजनागत          | 30,00 | 35.00 | 45.16    |
| ٥.   | e an i i gar i dan i ara                                      | •         | •               | •             | -              | •              |                | •              | योजनेतर          | 43.07 | 50.00 | 54.95    |
| 10.  | विदेशों में हिन्दी का प्रसार                                  |           |                 |               |                |                |                |                | योजनागत          | 8,00  | 8.00  | 10.00    |
|      |                                                               | •         | •               | ·             | •              | •              | •              |                | मोजनेतर          | 4.94  | 5.25  | 5.80     |
| 11.  | े<br>क्षेत्रीय भाषाओं में विख्वविद्या                         | लय स्तर्र | ोय पुस्तको      | को प्रीत्सा   | हन             |                |                |                | योजनागत          | 49.42 | 25.00 | 30.00    |
|      | कोर पुस्तकों के अनुवाद को प्रं                                |           | _               |               |                |                |                |                | योजनागत          | 3,00  | 3.00  | 3,00     |
|      | क्षेत्रीय भाषाओं की प्रोन्नति वे                              | -         |                 | गठनों और      | शैक्षिक        | संस्थाओं व     | ते सहायत       |                | योजनागत          | 4.50  | 7.00  | 6,15     |
|      | केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान                                 | -         | -11-10-71 (I    | 10.11.11.     |                | WY-11 11 1     | · ag           | •              | यो <b>जनाग</b> त | 10,65 | 11.72 | 25.0     |
| 1 4, | יוציאו אווי אווי אוא אואיה                                    | •         | •               | •             | •              | •              | •              | •              | यो <b>जने</b> तर | 35,00 | 35,53 | 39.0     |
| 1 =  | क्षेत्रीय भाषा केन्द्र .                                      |           |                 |               |                |                |                |                | योजनागत -        | 6.54  | 7.19  | 9.0      |
| 10.  | पालान गाना नाम्य .                                            | •         | •               | •             | •              | •              | •              | •              | योजनेतर          | 55,44 | 62.83 | 64.6     |
| 16   | उर्दू प्रोन्नित ब्युरो .                                      |           |                 |               |                |                |                |                | योजनागत          | 24.00 | 21.00 | 23.0     |
| 10-  | ogamus qui.                                                   | •         | •               | •             |                | •              | •              | •              | योजनेतर          | 11.81 | 11.99 | 12.3     |
| 17   | सिन्धी में पुस्तकों का प्रकाशन                                |           |                 |               |                |                |                |                | योजनागत          | 6,00  | 4.50  | 6.0      |
|      | अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों को वि                               |           | हायताकी         | योजना         |                | ·              | •              | •              | योजनागत          | 5,00  | 5.00  | 15,0     |
|      | सांस्कृतिक तथा भाषा संगठन                                     |           | -               | ., . , ,      | •              | •              | •              | •              | योजनागत          | 1.00  | 1.00  | 1.0      |
|      | हिन्दी को छोड़कर अन्य भारत                                    | -         | •               | सन्दों (तापट  | , .<br>ਜ਼ਿਲਿਸੇ | को तत्रक्ट     | परकी गोजन      | т.             | योजनागत          | 0.75  |       |          |
|      | हिन्दा या छाड़कर अन्य कार्र<br>स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को 1 |           | _               | તામાં 141 - હ | ्रालावमा       | 711 Z C(4)     | १८ चन भागन     | ٠.             |                  |       | 0.50  | 0,7      |
|      |                                                               | ापताम र   | तहायता          |               | •              | •              | •              | •              | योजनागत          | 40.00 | 40.00 | 49.0     |
|      | संस्कृत शिक्षा का विकास                                       | •         | •               | •             | •              | •              | •              | •              | योजनागत          | 38.00 | 38.00 | 40.0     |
|      | संस्कृत साहित्य का प्रकाशन                                    | •         | •               | •             | •              | -              | •              | •              | यो <b>जना</b> गत | 4.50  | 4.50  | 5.0      |
| 24.  | संस्कृत पुस्तकों की खरीद                                      | •         | •               | •             | •              | •              | •              | •              | योजनागत          | 4.50  | 4.50  | 8.0      |
| 25.  |                                                               | शन        |                 | •             | •              | •              | •              | •              | योजनागत          | 2.00  | 2.00  | 2.0      |
| 26-  | संस्कृत शब्दकोष विभाग                                         | •         | •               | •             |                | •              | • •            | •              | योजनागत          | 1.00  | 1.00  | 1.0      |
|      |                                                               |           |                 |               |                |                |                |                | योजनेतर          | 6,90  | 7.00  | 7.4      |
| 27.  | आदर्श संस्कृत पाठ्गालाएं                                      | •         | •               | •             | •              | •              | •              |                | योजनागत          | 22.50 | 25.00 | 30.5     |
|      |                                                               |           | _               |               | _              |                |                |                | योजनेतर          | 2.31  | 2.31  | 2.3      |
| 28.  | संस्कृत पाठणालाओं के छात्रों                                  |           | अखिल भ          | रतीय वक       | तृत्व प्रति    | योगिता         | ,              |                | योजनागत          | 0.50  | 0.50  | 0.7      |
| 29.  |                                                               |           |                 | •             | •              |                | •              |                | योजनागत          | 0.50  | 0.50  | 0.7      |
| 30.  | वैदिक पाठ परम्परा का परि                                      | रक्षण     |                 | •             |                |                |                |                | योजनागत          | 1.50, | 1.50  | .2.0     |
| 31.  | राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान                                     | •         |                 | •             |                |                | •              |                | योजनागत          | 75.00 | 75.00 | 109.0    |
|      |                                                               |           |                 |               |                |                | •              |                | योजनेतर          | 75.88 | 84.59 | 87.      |
| 32.  | स्वैच्छिक अरबी तथा फारसी                                      | र्संगठनो  | ां को वित्ती    | य सहायता      | •              |                |                |                | योजनागत          | 9.00  | 9.00  | 10.0     |
| 3 3. | भास्त्रों के गहन अध्ययन के प<br>संगठनों में विख्यात वरिष्ठ    |           |                 |               |                | ालाओं तथ       | ा अन्य स्वैचि  | তক             | योजनागत          | 10.00 | 10.00 | 10,0     |
| 34.  | पुरालिपि, पुरालेखणांस्त्र, प्रा<br>के लिए विशेष अनुस्थापन प   |           |                 | जैसे व्याव    | सायिक ।        | विषयों में व   | नातकोत्तर ह    | <b>ा</b> त्रों | योजनागत          | 2,00  | .2.00 | 2.       |
| 3 5  | . संस्कृत पाठगालाओं के छात्रं                                 |           |                 | ं/गास्त्री त  | था आचा         | ।र्य छात्नों ब | ो छात्रवृत्तिय | ·<br>†         | •                |       |       |          |
|      | प्रदान करना                                                   | +         | •               | •             | •              | •              | •              |                | . योजनेतर        | 9.50  | 9.50  | 9.,      |
| 36   | . संस्कृत/अरबी/फारसी विद्वान                                  | ना का स   | म्मान प्रमा     | ग-पत्न प्रदा  | न करना         |                | , .            |                | - योजनेतर        | 6,00  | 6.50  | 7.       |

|           | 2                                                         |                     |                |             |               |              |         | 3                     | 4                | 5                | 6                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <br>दुनेः | को के साथ सहयोग के लिय क                                  | ारतीय ए             | ाब्दोय         | आयोग        | *             |              |         |                       |                  |                  |                  |
| -         | युनेस्को को अंशदान                                        |                     |                |             | _             |              |         | योजनेत'र              | 118.65           | 118,65           | 86,15            |
|           | विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंड                    | ल और शिष            | टमंडल          | _           |               |              |         | योजनेतर               | 5.00             | 5,00             | 5.00             |
|           | यूनेस्को की प्रलेखन एवं वितरण तथा व                       |                     |                |             |               | ·            | _       | योजनेतर               | 0,70             | 0.70             | 0.60             |
|           | गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान                              |                     |                | ·           |               |              |         | योजनेतर               | 0.36             | 0.25             | 0.25             |
|           | अन्य कार्यक्रम-अतिथ्य तथा जलपान                           | •                   | •              | ·           | •             | •            |         | योजनेतर               | 0,10             | 0,10             | 0.05             |
|           | यूनेस्को क्रियर के हिन्दी और तमिल स                       | स्करणों के          | प्रकाशत        | ं<br>केलिएभ | रितीय राष्ट्र | टीय आर्य     | गेग     |                       | 3,12             | 0,10             | 0.00             |
| ٠.        | का खर्च .                                                 |                     |                | 1. 1/1 2 .) |               |              | ٠.      | योजनेतर               | 6.50             | 6,50             | 7.00             |
| 7.        | ओरोविल प्रबन्ध                                            |                     |                |             |               |              |         | योजनेतर               | 2,75             | 4.35             | 5.20             |
|           | भारतीय राष्ट्रीयय आयोग के पुस्तकाल                        | पकाएक पी            | रिपुर्ण पुर    | तकालय के    | रूप में पन    | र्गठन        |         | योजनागत               | 2.50             | 2.38             | 5.50             |
|           | बैठकों/सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों का अ                    |                     | 4 . 3          |             |               |              |         | योजनागत               | 2.50             | 2.50             | 3.00             |
|           | युनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों                    |                     | ं<br>क्रक संग  | टनों को सब  | इ.स.चा        |              |         | योजनागत               | 1.00             | 0.50             | 1.50             |
|           |                                                           |                     | · · · · ·      | - 11 TH 25  | j. 1. e       | •            | •       |                       |                  | 0.20             | 1,00             |
| अस        | प कियाकलापः                                               |                     |                |             |               |              |         |                       |                  |                  |                  |
| 1.        | . प्रकाशन , .                                             |                     |                |             |               |              |         | योजनेतर               | 5,50             | 7.00             | 7.00             |
| 2.        | प्रगति मैदान में शैक्षिक तथा सांस्कृतिक                   | विषयों का           | <b>मं</b> डपं, | •           |               |              |         | योजनेतर               | 10.00            | 10.00            | 10,00            |
| 3.        | . राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशास                     | न संस्थान           |                |             |               | -            |         | योजनागत               | 40.00            | 36.00            | 45.65            |
|           |                                                           |                     |                |             |               |              |         | योजनेतर               | 28,90            | 29.35            | 31.82            |
|           | 2 m                                                       |                     | सं             | स्कृति वि   | वभाग          |              |         | A                     | 440.00           | 440 -            |                  |
| 1         | . भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण .                             | •                   | ٠              | •           | •             | ٠            | •       | योजनागत<br>योजनेतर    | 110.00<br>773.13 | 110.00<br>945.13 | 245.00<br>910.00 |
|           | स्मारकों आदि के परिरक्षण के लिए स                         | इंट्राक्टिक         | क्ताओं को      | किसीय स     | राग्रक        |              |         | योजनागत               | 1.50             | 1.50             | 5.0              |
|           |                                                           | तस्त्राजागृहतः<br>- | P1 41 40       | । ।५(।।५ त  | હાયતા         | •            | •       | योजनागत<br>योजनागत    | 30.00            | 30.00            | 42.0             |
| į.        | <ol> <li>राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली</li> </ol>        | •                   | •              | •           | •             | •            | •       | याजनागरा<br>योजनेतर   | 57.70            | 60.85            | 66.8             |
|           | 4. भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता                              |                     |                |             |               |              |         | योजनागत               | 10,00            | 10.00            | 22.0             |
| •         | इ. मारताय सम्हालय, कलकता                                  | ٠                   | •              | •           | •             | •            | •       | योज <b>ने</b> तर      | 34,20            | 38.88            | 41.0             |
|           | <ol> <li>सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद</li> </ol>          | _                   |                | _           |               |              |         | योजनागत               | 15.00            | 15.00            | 20.0             |
|           | or Minister making a feet in the                          |                     | -              | •           | ·             |              |         | योजनेतर               | 17.61            | 19.63            | 23.2             |
| ı         | b. विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता                         |                     |                |             |               |              |         | योजनागत               | 19,00            | 19.00            | 34.0             |
|           | -                                                         |                     |                |             |               |              |         | योजनेतर               | 12.36            | 13.68            | 14.0             |
|           | 7. राष्ट्रीय आ <b>धु</b> निक कला वीथी, नई वि              | दल्ली               |                | -           |               |              |         | योजनागत               | 21.00            | 21.00            | 48.0             |
|           |                                                           |                     |                |             |               |              |         | योजनेतर               | 10.88            | 11.86            | 12.2             |
| 8         | 3. संगठन और विकास के लिए विश्वविक                         | द्यालय-संग्रह       | हालयों र       | तहित निजी   | संप्रहालय     | ां को वित्तं | ोय सहाय |                       | 10.00            | 14.75            | 10.0             |
|           |                                                           |                     |                |             |               |              |         | योजनेतर               | 0.81             | 0.90             | 0.9              |
|           | 9. नेह€ स्मारक संग्रहालय और पुस्तका                       | लय, नई दि           | ल्ली           | •           | •             | •            | •       | योजनागत               | 20.00            | 20.00            | 22.0             |
|           |                                                           |                     |                |             |               |              |         | योजनेतर               | 46.00            | 49.18            | 531. [           |
|           | <ol> <li>इलाहाबाद संग्रहालय</li> </ol>                    | •                   | •              | •           | •             | •            | •       | योजनागत               |                  |                  | 5.(              |
| 1         | <ol> <li>राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, क</li> </ol> | लकत्ता              | •              | •           |               | •            | •       | योजनागत               | 129.00           | 129.00           | 135.(            |
|           |                                                           | ^                   |                |             |               |              |         | योजनेतर<br>क्षेत्रकार | . 82.47          | 85.32            | 87.8             |
|           | 2. सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए                  | (राष्ट्रीय अ        | नुसधान         | प्रयागशाला  | , लखनऊ        | •            | •       | योजनागत               | 18.00            | 18.00            | 22.0             |
| 1         | <ol> <li>भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण</li> </ol>         | •                   | -              | •           | •             | •            | •       | योजनागत<br>योजनेतर    | 4,29             | 4.75 $122.60$    | 15.0             |
|           |                                                           |                     |                |             |               |              |         |                       | 109.46           |                  | 127,6            |
| 7         | <ol> <li>राष्ट्रीय मानव संग्रहालय</li> </ol>              | •                   | •              | •           | •             | •            | •       | योजनागत<br>योजनागत    | 12,00<br>43,00   | 12.00<br>43.00   | 18.0             |
|           | <ol> <li>भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार</li> </ol>           |                     |                |             |               |              |         |                       |                  |                  |                  |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ي. ند ند م.           |                                           | · ·           |               |         | 3                | 4     | 5     | 6      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------|------------------|-------|-------|--------|
| 16.  | खुदाबख्या ओरियण्डल सार्वजनिक पुस्तकालय, पट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>ना—1              |                                           |               |               | ,       | योजनागत          | 20.14 | 20.14 | 14.70  |
|      | 3.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 5.00  | 5.58  | 6.08   |
| 17.  | टी० एम० एस० एस० एम० पुस्तकालय, थंजाबूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>[-1</b>            |                                           |               |               | •       | योजनागत          | 6.00  | 4.06  | 6.00   |
|      | रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                           |               |               |         | योजनागत          | 8.00  | 8.00  | 8.00   |
|      | ए शियाटिक सोसायटी, कलकत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |                                           |               |               |         | योजनागत          |       |       | 13.00  |
|      | पाण्डुलिपियों का परिरक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | ,                                         |               |               |         | योजनागत          | 15.00 | 17.00 | 20,00  |
|      | पुरालेखशास्त्र सहित विभिन्न विश्यों औरक्षें तों अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गदि में छा            | व्रवत्तियां                               |               |               |         | योजनागत          | 1.40  | 0.80  | 1.50   |
|      | केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                           |               |               |         | योजनागत          | 6.00  | 6.00  | 35.00  |
| 22.  | नाजाय चार्ख अध्ययम सरमाना मर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                     |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 12.30 | 13.93 | 16.18  |
| 23.  | केन्द्रीय उच्च तिब्बती-अध्ययन संस्थान, वाराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सी                    |                                           |               | ,             |         | योजनागत          | 60.00 | 60.00 | 36.00  |
| 40-  | beatter and transfer and transfer and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V -                   |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 17.50 | 17.13 | 22.39  |
| 24.  | तिब्बती कृतियों और अभिलेखों का पुस्तकालय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | धर्मशाला              |                                           |               |               |         | योजनागत          | 4.00  | 4.00  | 4.00   |
|      | राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                           |               |               |         | योजनागत          | 30.00 | 31.95 | 36.00  |
| 20.  | A STAN AND THE CENTRAL AND THE STAN AND THE  | -                     |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 89.71 | 98.48 | 104.05 |
| 26.  | केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                           |               |               |         | योजनागत          | 2.75  | 2,75  | 3.00   |
|      | town of March 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 3.00  | 3.05  | 3.05   |
| 27.  | केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | •                                         |               |               |         | योजनागत          | 9.00  | 9.00  | 12.00  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                           |               |               |         | योजने तर         | 10.15 | 11,27 | 11.60  |
| 28.  | भारतीय विश्व कार्य परिषद्, नई दिल्ली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                           |               |               |         | योजनागत          | 2.00  | 2.00  | 2.00   |
|      | दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                           |               |               |         | योजनागत          | 14.00 | 14.00 | 16.00  |
|      | The state of the s |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 41.35 | 43.36 | 44.66  |
| 30.  | राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                           |               |               |         | योजनागत          | 28.00 | 29.00 | 30.00  |
|      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 4.61  | 5.32  | 5,57   |
| 31.  | केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                           |               | •             |         | योजनागत          | 6.82  | 6.82  | 7.66   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                           | • •           |               |         | योजनेतर          | 1.34  | 1.41  | 1.45   |
| 32.  | सार्वजनिक पुस्तकालयों/गाण्डुलिपि पुस्तकालयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कि क्षेत्र में        | कार्यरत स                                 | ঐ ভিতল        | गिक्षिक संगठः | नो को   |                  |       |       |        |
|      | वित्तीय सहायता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                     | •                                         | •             | •             | •       | योजनागत          | 12,00 | 12.00 | 12.50  |
| 33,  | साहित्य अकादमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                     |                                           | •             |               |         | योजनागत<br>->    | 16.00 | 16.00 | 20.00  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 27.65 | 28.07 | 30.07  |
| 34.  | संगीत नाटक अकादमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                     | •                                         | •             | •             | •       | योजनागत          | 35.00 | 33,63 | 40.00  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 41.44 | 45.95 | 48.05  |
| 35.  | लिलत कला अकादमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                     | •                                         | -             | •             | •       | योजनागत<br>      | 21.50 | 21.50 | 34.85  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 30.16 | 32.63 | 45.45  |
| 36,  | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                     | •                                         | •             | •             | •       | योजनागत          | 24.00 | 22,99 | 27.00  |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | ·<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <del></del> - |               |         | योजनेतर          | 27.10 | 28,58 | 29.40  |
|      | विद्यमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और निष्पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दन, प्लास्ट           | क आरस                                     | गाहात्यक      | 'कलाओ' का     | स्थापना |                  | 2.00  | 1.00  | 2.00   |
| 38,  | सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                     | •                                         | •             |               | •       | योजनागत<br>————— | 27.00 | 29.50 | 29.00  |
|      | 30 6 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 12.00 | 12.18 | 12.54  |
|      | . स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | •                                         | •             | •             | •       | योजनागत          | 10.00 | 12.00 | 15.00  |
| 40   | .   नृत्य, नाटक और थिएटर मंडलियों को वित्तीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सहायता                | •                                         |               | • •           | •       | योजनागत          | 30.00 | 30.00 | 34.00  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                           |               |               | ٠.      | योजनेतर          | 4.80  | 4.80  | 4.80   |
| 41   | . भारतीय पर्वं/प्रदर्शनियां:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                     | •                                         | •             | •             | •       | योजनागत          | 8.00  | 10.00 | 13.15  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                     |                                           |               |               |         | योजनेंतर         | 2.00  | 2.00  | 3.00   |
|      | सांस्कृतिक संगठनों का विकास,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ē                     | •                                         | ٠             | •             | •       | योजनागत          | 2.00  | 2.00  | 2.50   |
| 43   | . सांस्कृतिक प्रतिभाखोज छात्र वृत्ति योजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *1 • 1                | •                                         | •             | •             | •       | योजनागत          | 7.00  | 4.50  | 4.50   |
|      | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 3.75  | 3.00  | 2.90   |
| 4L-H | . विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकत्तिओं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गा छा <b>त्रव्</b> रि | तमा                                       | •             | ·•            |         | योजनागत          | 7.00  | 7.00  | 7.00   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                           |               |               |         | योजनेतर          | 3.06  | 3.06  | 3,70   |

| 1    |                                | 2            |                           |                      | F-1 then \$100 aprel 10.510 |            |                  |              | 3                | 4     | 5      | 6     |
|------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------|------------------|-------|--------|-------|
| 45.  | निष्पादन, साहित्यिक और         | लास्टिक      | वलाओं के                  | भैन्न में उत         | कृष्ट कला                   | कारों को व | ।<br>विकासवृत्ति | ,<br>i       |                  |       |        |       |
|      | प्रदान करना .                  |              |                           | . •                  | •                           |            |                  |              | योजनागत          | 8.00  | 8.39   | 9.00  |
|      |                                |              |                           |                      |                             |            |                  |              | योजनेतर          | 2,90  | 2.70   | 3,00  |
| 46.  | साहित्य, कला और जीवन           | के अन्य ए    | रेसे ही क्षेत्रों         | में व्यक्ति          | यों को, जे                  | विपन्त अ   | वस्था में हो,    | विस्तीय      |                  |       |        |       |
|      | सहायता की योजना                | •            | •                         | •                    | •                           | •          |                  |              | योजनागत          | 3,00  | 3,00   | 4.09  |
|      |                                |              |                           |                      |                             |            |                  |              | योजनेतर          | 3.00  | 3.00   | 3.00  |
| 47.  | सेवाानवृत्त शिक्षावृत्तियां    | •            | •                         | •                    | •                           |            | •                |              | योजनागत          | 1.00  | 1,00   | 3.00  |
| 48.  | गांधीदर्शन समिति].             | -            | •                         |                      | •                           |            |                  |              | योजनागत          | 1.00  | 1.00   | 2.20  |
|      |                                |              |                           |                      |                             |            |                  |              | योजनेतर          | 16.50 | 16.74  | 17.24 |
| 49.  | शताब्दियां/वर्षगांठ            |              |                           | •                    |                             |            |                  |              | योजनागत          | 10,00 | 10.00  | 15,00 |
| 50.  | अभिलेखवेत्ताओं, पुस्तकाध्य     | क्षों, संग्र | हा <b>ल</b> य वेत्ताः     | भों आदि              | के दौरों क                  | ा आदान-    | प्रदान .         |              | योजनागत          | 0.50  | 0.50   | 0.50  |
| 51.  | दक्षिण पूर्व एशियाई सांस्कृ    | तेक अध्य     | ायन केन्द्र               |                      | •                           |            |                  |              | योजनागत          | 1.00  |        | 1.00  |
| 52.  | विश्व दाय कोष के लिए अं        | ादा न        |                           |                      |                             |            |                  |              | योजनागत          |       | 2.63   |       |
|      |                                |              |                           |                      |                             |            |                  |              | योजनेतर          |       |        | 1.50  |
| 53.  | संस्कृति विभाग का सचिव         | ालय          |                           |                      |                             |            |                  |              | योजनागत          | 3.00  | 3.00   | 5.10  |
|      |                                |              |                           |                      |                             |            |                  |              | योजनेतर          | 60.86 | 68.02  | 70.53 |
| 54.  | सिक्किम तिब्बती-शास्त्र अ      | नुसंधान र    | सं <del>स्थान</del> , गंग | टोक                  | •                           |            | -                |              | योजनेतर          | 2,00  | 4.00   | 2.00  |
| 5 5. | शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रा  | तियोगित      | τ.                        |                      |                             |            |                  |              | योजनेतर          | 1.75  | 1.75   | 1.75  |
| 56.  | अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आ   | भेलेखों अ    | <b>ौ</b> र भारत-ि         | वेदेश <b>मै</b> र्ज़ | सोसायव                      | टी को अनुव | दान (अन्यः       | <b>ग्दों</b> |                  |       |        |       |
|      | सहित) .                        |              | -                         |                      |                             | ,          |                  |              | योज <b>ने</b> तर | 9.15  | 9.25   | 9.25  |
| 57,  | अन्तर्राष्ट्रीय परिरक्षण केन   | द, रोम के    | लिए अंशद                  | ान .                 | ,                           |            |                  |              | योजनेतर          | 1.20  | 1.15   | 1.20  |
| 58.  | पुस्तकों और कला वस्तुओं        | ांकाप्रस्त्  | <b>र्</b> तीकरण           |                      |                             | •          |                  |              | योजनेतर          | 3.00  | 3.00   | 3.00  |
| 59.  | -<br>साहित्यिक कार्यकलापों में | लगी संस      | याएं                      |                      |                             |            |                  |              | योजनेतर          | 4.86  | 19.90  | 15.90 |
| 60.  | भारत में सांस्कृतिक संगठ       | Ŧ            |                           |                      |                             |            |                  |              | योजनेतर          | 7.43  | 107.43 | 10.15 |
| 61.  | <b>गिष्टमं</b> डल              |              |                           |                      |                             | •          | •                |              | योजने तर         | 9.50  | 9.50   | 9.50  |